

क आहम क

En00/2/3 Gg पुस्तक की संख्या" पुस्तकालय-पञ्जिका-मंख्या ..... पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई पहाश्य १५ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रस सकता। अधिक, देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा माप्त करवी चाहिये।



पुस्तकालय उर्द

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे ग्रंकित है। इस तिथि सहित १५वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस ग्रा जानी चाहिए। ग्रन्यथा ५ पैसे प्रतिदिन के हिसाव से विखम्ब- दण्ड लगेगा। | 3 6 9/

24 JAN 1974 Hopo etc.



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



# GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda.

General Editor:
B. BHATTACHARYYA, M.A., Ph.D

NO. XXXIX

Initial Initial Initial Initial

RIGS. PAR. HJUG. PAHI. SGO

NYĀYAPRAVEŚA

PART II

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

22/

# NYĀYAPRAVEŚA

OF

ĀCĀRYA DINNĀGA

PART II
TIBETAN TEXT

COMPARED WITH SANSKRIT AND CHINESE VERSIONS AND EDITED WITH AN INTRODUCTION, COMPARATIVE NOTES AND INDEXES

BY

VIDHUSHEKHARA BHATTACHARYYA
PRINCIPAL, VIDYABHAVANA, VISVABHARATI



1927 CENTRAL LIBRARY BARODA



Printed by Manilal Itcharam Desai at the GUJARATI NEWS PRINTING PRESS,
Bake House Lane, Fort, BOMBAY,
and published by Newton Mohun Dutt, Curator of Libraries,
on behalf of the Government of His Highness the Maharaja
Gaekwad of Baroda at the Central Library, Baroda.

Price Rs. 1-8-0.

#### À MON CHER AMI

Dr. SYLVAIN LÉVI,

PROFESSEUR AU COLLÈGE DE FRANCE,

QUI M'A ENSEIGNÉ

LE MANTRA

DES ÉTUDES TIBÉTAINES ET CHINOISES

À LA

VISVABHARATI, SANTINIKETAN,

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

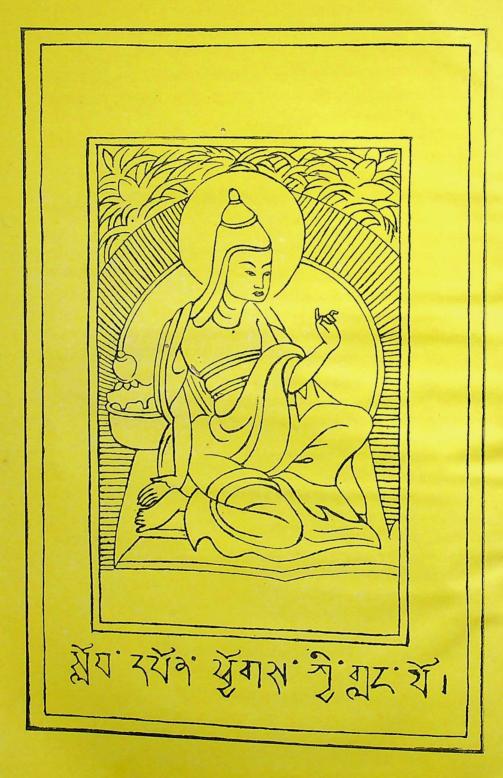

## ABBREVIATIONS.

- A = The Xylograph in the Asiatic Society of Bengal.
- C = The Xylograph in the Calcutta University Library.
- Ch = The Chinese Version of the Nyayapravesa.
- MS = Manuscript, i. e. the transcriptions of T<sup>1</sup> and T<sup>2</sup>, supplied by Mr. Johan Van Manen.
- NB = The Nyāyabindu of Bibliotheca Îndica or Bibliotheca Buddhica edition, both Sanskrit and Tibetan Versions.
- NP = The Nyayapravesa.
- PNT = The Pramānanayatattvālokālankāra, Yaśovijaya-Granthāmālā, 22, Vīra Era 2487.
- PS = The Pramanasamuccaya (Tebetan Version).
- Skt. = The Sauskrit Version of the Nyāyapraveśa, or Sauskrit in general.
- T1 = The Tibetan Translation direct from Sanskrit.
- T<sup>2</sup> = The Tibetan Translation from Chinese which in its turn was made from Sanskrit.
- Tib. = Tibetau
- V = The Xylograph oi Nyāyapraveśa in the Visvabharati Libary.

# CONTENTS.

|                                              |      |      | Page   |
|----------------------------------------------|------|------|--------|
| Preface                                      | •••  |      | ix     |
| Introduction                                 |      | х    | i-xxii |
| 1. The Nyāyapraveśa                          | •••  |      | xi     |
| 2. The Author of the Nyāyapraveśa            |      |      | xiii   |
| 3. The Translations of the Nyāyapraveśa      |      | ***  | xviii  |
| 4. The Comparison of Different Versions      |      | ×100 | xix    |
| 5. Analysis of the Subject                   |      |      | xxiv   |
| The Tibetan Text                             |      |      | 1-10   |
| Comparative Notes                            |      |      | 11-29  |
| Indexes                                      | •••• |      | 31-58  |
| I. Index of Proper Names                     |      |      | 33-34  |
| A. Sanskrit-Tibetan                          |      |      | 33     |
| B. Tibetan-Sanskrit                          |      |      | 34     |
| II. Index of Verses                          | •••  |      | 34     |
| A. Sanskrit                                  |      |      | 34     |
| B. Tibetan                                   |      |      | 34     |
| III. Index of words and Phrases              |      |      | 35-58  |
| A. Sanskrit-Tibetan                          |      |      | 35-45  |
| B. Tibetan-Sanskrit                          |      | ,    |        |
| Appendix (The Chinese Words and Sentences in |      | ٠    | 46–58  |
| parative Notes)                              | the  | Com- |        |
| Addenda et Corrigenda                        | •••  | •••  | 59-64  |
|                                              |      |      | 67     |

#### PREFACE.

Professor Sylvain Lévi will ever be remembered in the annals of the Visyabharati not only as its first Visting Professor, but also as one who first introduced here the Tibetan and Chinese studies. when Principal A. B. Dhruva of the Benares Hindu University who himself had undertaken to edit the Nyayapraveśa together with the

Vrtti and Panjikā c Ganin respectively, of the work, it was take the task.

Sanskrit (T1) and Sanskrit (T'2). Th

These two Tib Ce, fols, 180b-184 secured through Secretary to the A of the two Tibetan the transcriptions comparing them have also made us and the Visyabha which Mr. Johan T2) prepared are

Principal Di Sanskrit of the A

The Tibetan In preparing ginal Sanskrit ar

with the Chinese meagre knowled

vadeva ersions विषय संख्या under-There are two ग्रागत पंजिका संख्या ct from le from

> पुस्तकालय गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय

24 JAN 1974

present (MS), sal. In ade after y (A). I sity (C) that from s (T1 and

follows.

. Mdo.

Dhruva

original

h the oricompare it far as my

I wish I had fully made use of the vitte and the range ka, but unfortunately I had no access to them except a few pages of the former which are printed with the Sauskrit text.

The variations as found by the comparison of these three texts, Sanskrit, Tibetan, and Chinese, are embodied in the Comparative Notes (pp. 11-29) and are further discussed in the Introduction.

# CONTENTS.

|              |         |      |     |             | 1   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Page    |
|--------------|---------|------|-----|-------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PREFACE      | •••     |      | ••• | •••         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ix      |
| Introduction | •••     | •••  |     |             |     |     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | xi-xxii |
| 1. The N     | āvanrav | ześa |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xi      |
|              |         |      |     |             |     | ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xiii    |
|              |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xviii   |
|              |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xix     |
|              |         |      |     |             |     | ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xxiv    |
| TH           |         |      |     |             |     |     | .01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-10    |
| Co           |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11-29   |
| Inc          |         |      |     |             |     | ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31-58   |
|              |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33-34   |
|              |         |      |     | n i         |     |     | 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33      |
|              |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34      |
|              |         |      | 1   | 大阳星         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34      |
|              |         |      |     | - Y         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34      |
| 17.          |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34      |
| Ī            |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35-58   |
|              |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35-45   |
|              |         |      |     |             |     | ••• | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|              |         |      |     |             |     | ••• | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46-58   |
| App          |         |      |     |             | 111 | the | Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|              |         |      |     |             |     | ••• |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59-64   |
| Add          |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67      |
|              |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 43.424       |         |      |     |             |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|              |         |      |     | U.S. Barrie |     |     | STATE OF THE PARTY |         |

#### PREFACE.

Professor Sylvain Lévi will ever be remembered in the annals of the Visvabharati not only as its first Visting Professor, but also as one who first introduced here the Tibetan and Chinese studies. And when Principal A. B. Dhruva of the Benares Hindu University who himself had undertaken to edit the Nyāyapraveśa together with the Vrtti and Pañjikā on the work by Haribhadra Sūri and Pārśvadeva Gaṇin respectively, requested me to read for him the Tibetan versions of the work, it was Professor Sylvain Lévi who induced me to undertake the task.

There are two Tibetan translations of the work, one direct from Sanskrit (T<sup>1</sup>) and the other from a Chinese translation made from Sanskrit (T<sup>2</sup>). These are described in the Introduction which follows.

These two Tibetan translations are to be found in Tanjur, Mdo, Ce, fols. 180<sup>b</sup>-184, and 184<sup>b</sup>-189<sup>a</sup> respectively. Principal Dhruva secured through Prof. Lévi from Mr. Johan Van Mauen, the present Secretary to the Asiatic Society of Bengal, the transcriptions (MS), of the two Tibetan texts and kindly placed them at my disposal. In the transcriptions there are some corrections in red ink made after comparing them with the Xylograph belonging to that Society (A). I have also made use of the Xylographs of the Calcutta University (C) and the Visvabharati (V). All these Xylographs including that from which Mr. Johan Van Mauen had those two transcriptions (T<sup>1</sup> and T<sup>2</sup>) prepared are of the Narthang edition.

Principal Dhruva sent me also a transcription of the original Sanskrit of the Nyavapraveśa (Skt.).

The Tibetan text given here is of T1.

In preparing the edition of T<sup>1</sup> I have compared it with the original Sanskrit and T<sup>2</sup>. I have also made an attempt to compare it with the Chinese version made by Hiuen-tsang (Ch), so far as my meagre knowledge of the language has permitted.

I wish I had fully made use of the Vrtti and the Panjika, but unfortunately I had no access to them except a few pages of the former which are printed with the Sanskrit text.

The variations as found by the comparison of these three texts, Sanskrit, Tibetan, and Chinese, are embodied in the Comparative Notes (pp. 11-29) and are further discussed in the Introduction.

x

Some important questions regarding the book have been discussed in the Introduction which contains also an analysis of the subject.

I have refrained from offering any criticism on the subject matter of this work and contented myself with textual criticism only as the former has been made by Dr. Satis Chandra Vidyābhuṣaṇa in his History of Indian Logic, Calcutta, 1921, and JASB, 1907, and by Dr. Sugiura in his Hindu Logic as preserved in China and Japan, 1900, and will be further dealt with by Principal Dhruva in his introduction to the Sanskrit text of the work.

At the end of the book there are three indexes, viz, (1) Index of Proper Names, (2) Index of Verses, and (c) Index of Words and Phrases. They are divided into two parts, (a) Sanskrit-Tibetan and (b) Tibetan-Sanskrit. The last index contains all the words and important phrases in the work both in its Sanskrit and Tibetan versions.

As the Chinese words or sentences referred to in the Comparative Notes could not be printed in their proper places owing to the want of Chinese types in the press in which the main work is printed, they are given as an Appendix printed in a different press (Baptist Mission Press, Calcutta).

I am thankful to Principal Dhruva for the opportunity of editing this work and to my pupils for the help they have kindly rendered. Among my pupils I would specially mention the name of Mr. V. V. Gokhale. I am grateful to my friend and sometime colleague, Dr. G. Tucci for his suggestions and discussions which have been very helpful to me. My thanks are also due to Babu Dhirendrakrishna Devavarman of our Kalâbhavana who has kindly reproduced for me the portrait of Dinuāga from the Tanjur, Mdo, Ce, fol. 1. I also beg to thank Dr. B. Bhattacharya, M. A., Ph. D., the General Editor, who kindly made the necessary arrangements for its publication. Lastly, I take this opportunity of acknowledging my indebtedness to the Visvabharati authorities for their kindly allowing the book to be included in this series.

In conciusion I have to say only:

"कः शोधयेद्

अत्राशुद्धमहो महत्सु विधिना भारोऽयमारोपितः॥ "

Visvabharati, Santiniketan. January, 1927.

VIDHUSHEKHARA BHATTACHARYA.

### INTRODUCTION.

## 1. THE NYĀYAPRAVEŚA.

The present work is called Nyayapravesa. It has also been named Nyayapraveśaka1 or Nyayapraveśa or Nyayapraveśaka-sūtra2. This name, Nyayapraveśa, is supported also by such titles of works in Skt. as Nyayapraveśa-vrtti, a commentary on it by Haribhadra (about 1120 A. D.); Nyayapraveśa-panjika, another commentary on the same work by Pārśvadeva (1133 A. D.); and Nyayapraveśa-tippana, a gloss by Śrīcandra on Haribhadra's Nyāyapraveśa-vrtti. In the Tib. index to the Tanjur it is named Nyāyapraveśa-śāstra (Bstan. bcos. rigs. pa. la. hjug. pa); while in T1 it is styled Pramananyayapravesadvara (Tshad. ma. rigs. par. hjug. pahi. sgo), p. 1; or simply Nyayapraveśadvara (Rigs. par. hjug pahi. sgo), pp. 10, 28; and in T2 Pramanasastra-nyayapravesa (Tsad. mahi. bstan. bcos. rigs. pa. la hjug. pa), p. 28. Iu Chinese it is Yin min yu cên li lun, p. 28, meaning literally in Skt. Hetuvidyā praveša-samyagyuktišāstra which is in other words, Nyayapraveśa Tarkaśastra. To observes in the colophon (p.p. 28-29) that in a Chinese book it is seen as Nyayapraveśa, while in Tibet it is now known as Nyayadvara (Rrgyahi dpe. la. rigs. pa. la. hjug. pa. shes. snan I din san. bod. rnams rigs pahi. sgo. shes. grags. so 11 ). That this observation of T2 is quite right, so far as the Tib. version is concerned, is evident from the references to it in the Viśalamalavatī, now extant only in Tibetan, a commentary on Dinaga's PS, as we shall see presently in discussing the question of the authorship of NP. In that work, as well as in Dinnāga's own vṛtti on his PS it is always alluded to as Nyayapraveśa. It goes without saying that in fact Nyāyapraveśa and Nyāyadvāra are one and the same. It may also be

<sup>1.</sup> Haribhadra's Vritti, p. 9(Skt. text): "न्यायप्रवेशकव्याख्यां," "न्यायप्रवेशकाव्यं शासम्;" Pārśadeva's Pañjikā: "न्यायप्रवेशकिमिति प्रथिते सशास्त्रे प्रारम्यते तत्रियापि हि पश्चिकेयम्।"—quoted in the History of India Logic by Vidyābhuṣaṇa, p. 220.

<sup>2.</sup> As found in our Skt. text edited by Principal Dhruva. He informs me that the title is given in the oldest Ms. which contains both the text and the *vritti* of Haribhadra. One of the younger Mss. refers to all the quotations from the text as sûtra.

noted that in the title, Nyāya-praveša-dvāra, one of the last two words is unnecessary.

In Chinese we have a work on logic called yin min can li man lun, which literally in Skt. is Hetuvidyāsamyagyuktidvāraśāstra or Nyāyatarkadvāraśāstra (Nanjio, Nos. 1223, 1224). This is generally known by the name, Nyāyadvāratarkaśāstrā. But, I think, the Chinese title should be translated by Nyāyatarkadvāraśāstra. For, why the word dvāra (man) should be taken with nyāya (yin min) and not with tarka (cân li) which just preceeds it? That this word must be Nyāyatarkadvāra is supported by the last five characters of the last kārikā (No. 28) of the book itself. Those characters are miao i cên li man, the Skt. equivalent of which is sadarthtarkadvāra. Clearly, we have here tarkadvāra. Sugiura (Hindu Logic, p. 74) has translated the kārikā rendering those five characters into English by "Gate of the supreme Nyāya" some what figuratively. Yet, he styles the work Dāra-tarka-śāstra.

Vidyābhuṣaṇa (History of Indian Logic, p. 289, note 1) says that the NP is probably the same as  $N_y\bar{a}yadv\bar{a}ratarkaś\bar{a}stra$  (= $N_y\bar{a}yatarkadv\bar{a}ra$ ). That these two works are different was quite clear from Sugiura's Hindu Logic long before (1900) Vidyābhuṣaṇa's book (1921). The NP is now before us. It is in prose with only two verses, one at the beginning and the other at the end; while the  $N_y\bar{a}yatarkadv\bar{a}ra$  is composed only of verses or  $k\bar{a}rik\bar{a}s$ , twenty eight in number, there being not a single line in prose.

Incidentally one thing may be briefly discussed here. Nanjio says in his Catalogue (p. 270, Nos. 1223, 1224) that the author of this work is Nāgārjuna. Takākusu follows it (A Record of the Buddhīst Religion by I-tsing, 1896, pp. 177, 186). But in fact, it is not so. The real author of it is Dinnāga and not Nāgārjuna. Nanjio seems to have made a mistake in rendering the name into Skt. The name as given in Chinese in the book itself is Yū lun the Skt. equivalent of which is Dinnāga (See O. Rosenberg: Introduction to the Study of Buddhism, Part I, 1916, p. 99). It should, however, be noted that generally for the name of Dinnāga we have in Chinese Fan sián (op. cit. p. 69). The above two Chinese characters cannot give the name, Nāgārjuna, for which we have the following: (1) Lun shu, lit. 'dragontree;' (2) Lun shan, lit. 'dragon-conqueror;' or (3) Lun man, lit. 'dragon the brave' (Nanjio, Catalogue, p. 369). See JASB, 1905, p. 222.

#### 2. THE AUTHOR OF THE NYĀYAPRAVEŚA.

That Dinnāga is the author of our NP can be proved on several grounds. In the Skt. text as we have it now there is nothing to show his authorship. But in its Tib versions it is clearly stated. T¹ says (§65; Note 139, p. 28) इति न्यायप्रवेश हा रंभ हा चार्थ दिङ्गाग कृतिः सम्पूर्ण। (shes. pa rigs. par. hjug. paḥi. sgo. slob. dpon. chen. po phyogs. kyi ghan. pos. mdzad. pa. rdzogs. so); and so reads T²: प्रमाणशास्त्र न्या यप्रवेशो नाम महाचार्थ दिङ्गाग कृतिः सम्पूर्ण। (tshad, maḥi bstan. bcos rigs. pa. la. hjug. pa. shes. bya. ba. slob dpon. chen. po. phyogs. kyi. glan. pos. mdzad. pa. rdzogs. so॥).

The PS (Tsad. ma. kun. las. btus. pa) which is now extant only in Tib. (Mdo. Ce. XCV. 1) is a well-known work of Dinnaga. The beginning verse of it runs:

tshad. mar. gyur pa. hgro. la. phan. par. bshen i ston. pa. bde. geegs. skyob. la. phyag. htshal. nas i tshad. ma. sgrub. phyir. ran. gi. gshun. kun. las i btus. te. sna. tshogs. hthor. rnams. hdir. gcig. bya. ii

And the following is its Sanskrit:

प्रमाणभूताय जगद्धितैषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । प्रमाणसिद्धये स्वनिवन्धमृन्दतः करिष्यते विप्रसृतं समुचितम् ॥ 1

Here in explaining the word स्वनिवन्धवृत्दतः (ran.gi. gshun. kun. las) Dinnaga himself says in his own vrtti<sup>2</sup> on the PS:

<sup>1.</sup> The first two lines of this verse in Skt. are found in the Abhidharma-kosavyākhyā of Yasomitra, Biblcotheca Buddhica, p. 7. The last two lines are conjecturally reconstructed by the present writer. In his commentary on PS, Visālāmalavatī (Yans, pa. dan. dri. ma. med. pa. dan. ldan. ma) Jinendrabuddhi or Jinendramati (Rgyal. baḥi. dban. poḥi blo. gros), but in no case Jinendrabodhi (as writes Vidyābhūṣaṇa in his History of Indian Logic, p. 328), for the Tib. words blo. gros mean buddhi or mati and not bodhi for which we have byan. chub) says in the course of commenting on the words sna. tshogs. hthor. rnams. in d: "rab. tu. rtogs. ni. pra. sr. taḥo l gan. la. rab. tu. rtogs. pa. dan. bral. ba. de ni. vi. pra. sr. taḥo l" It may be translated thus: प्रस्पण हि प्रमृतम् । यत् प्रस्पणविरहितं तद् विप्रमृतम्। As the Skt. word is transliterated here we are sure that it was actually used by Dinnāga for the Tib. words referred to above.

<sup>2.</sup> Mdo, Ce. fols. 13b ff. (Narthang ed.); Cordier III, p. 434.

de. lta. buhi. yon. tan. can. gyi. ston. pa. la. phyag. htshal, nas. tshad. ma. bsgrub. par. bya. bahi. phyir. ran. gi. rab. tu. byed. pa. rigs. pahi. sgo. la. sogs. pa. rnams. las. hdir. geig. tu. btus. te. tshad. ma. kun. las, btus. pa. brtsam. par. byaho. 11

= एवंगुणं शास्तारं प्रणम्य प्रमाणसिध्ये स्वप्नकरणन्यायद्वारादिभ्य (= न्या य प्र वे शा दि भ्यं ) इहैकत्रोचित्य प्र मा ण स मु च य आरब्धव्य: 113

Thus it is perfectly clear from the above that the author of NP is Dinnaga.

Again, Jinendrabuddhi writes on the same passage in his Visalāmalavatī (Mdo. Re, fol. 4b) referred to in a previous note:

> gal. te. dehi. don. du. hdi. brstam. par. bya. ba. vin. na i dehi tshe. brtsam. mi. bya. ste i tshad. ma. grub. pa. ni. rigs. pahi. sgo. la. sogs. pa. ran. gi. gshun. gis. khyod. kyis. snar. kho. nar. bsgrubs. zin. pa. byed. kyi. phyir. ro II gan. bsgrubs. zin. pa. de. ni. sgrub. pahi. ched. du. rtogs. pa. dan Idan. pas. brtsams. par. bya. ba. ma. yin. te i bsgrubs. zin, pahi zan. bshin. no 11 tshad. ma. sgrub. pa. yan. bsgrubs. žin. no II

> =यदि तदर्थमारवधव्यस्तदा नारव्यव्यः । प्रमाणसिद्धिहि न्या य द्वा रा दि (=न्या य प्र वे-शा दि) स्व नि व न्धे न त्वया साधितत्वात् । यत् सिद्धं तस्य सिद्धिनिमित्तं प्रेक्षावता नारम्भः कर्तव्यः । सिद्धान्तवत् । प्रमाणसिद्धिश्च साधिता ॥

The same author writes again in the same connection after a few lines:

> ran. gi. gshun. rigs.4 pahi. sgo. la. sogs. pa. ni. tshad ma. gtan. la. hbebs. pa. rab. tu. rtogs. pa. dan. bral. baho i de. ltar. yan. der. "mion. sum. rtog. pa. dan. bral. ba." shes. pa. mnon. sum. gyi. mtshan. nid. hdi. la. dmigs bsal. byas. pa. med. la 1 dehi. phyir. zla. ba. gñis. la. sogs. pahi. çes. pa. yan. mnon. sum. nid. du. thal. bar. hgyur ro i rgyas. pa. dan. bral. ba. yan. de. ste. hdod. bsdus. paho II

> स्वनिबन्धो न्या य द्वा रा दिः (=न्या य प्र वे शा दिः) प्रमाणनिर्णयप्रह्रपणरहितः । तथाहि। तत्र "प्रत्यश्चं कल्पनापोढमिति" प्रत्यक्षलक्षणम् (NP, Skt. p. 7, 1. 13; Tib. § 54)। अस्यालम्बनं न विरुद्धम् । तस्माद् द्विचन्द्रादिज्ञानमणि प्रत्यक्षमेव प्रमज्यते । विस्ताररहितं हि तत् संक्षिप्तमिष्टम् ॥

4. The Xylograph has rig.

<sup>3.</sup> We may read also निवदच्यः for आरच्यच्यः (Tib. brstam. bya).

Here NP is not only mentioned as Dinnāga's own work, but also a line is quoted from it. Haribhadrasūri is, therefore, quite right when he explains the word अन्यत्र (gshan las, § 65, p. 8) by "प्रमाण-समुचपादी."

There are some references to Dinnāga or his works in Kumārila's Ślokavārtika. While some of these references are made from PS the others are from NP as evident also from the commentary, Nyāyaratnākara, by Pārthasārathi Miśra, on the Ślokavārtika (Chaukhamba S. Series, 1898). Among the nine pakṣābhāsas (phyogs ltar. snan. ba, § 11) the first is pratyakṣaviruddha (mion. sum. gyis. bsal. ba) and its example is अभावणः शब्द इति (sgra. mūan. bya. ma. yin. shes. pa. lta buḥo). Kumārila refutes it thus (I. 1. 5, Anumāna, vv. 59-60, pp. 364-365):

" अप्राह्मता तु शब्दादेः प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥ तेषामश्रावणत्वादि विरुद्धमनुमानतः । निह श्रावणता नाम प्रत्यक्षेणावगम्यते ॥ "

According to the characteristics of pratyakṣa as explained by Dinnāga (§ 54; PS I. 3; NB p. 103), śrāvaṇatva is a viṣaya of anumāna and not of pratyakṣa. This point is raised by Haribhadra in his Nyāyapraveśavṛtti: "आवणत्वं सामान्यलक्षणत्वात् प्रत्यक्षणम्यमेव न भवति, कथं प्रत्यक्षम्प्रमिवहद्वः।" The example (अश्रावणः शब्दः) may, therefore, be of an anumānaviruddha and not of pratyakṣavirodha, as the author says. Thus with reference to the passage quoted above Pārthasārathi Miśra comments: "अनुमानविरोधमुदाहरति तेषाभिति। दि ङ् ना ग स्विदं प्रत्यक्षविरोधमुदाहरति तेषाभिति। दि ङ् ना ग स्विदं प्रत्यक्षविरोधोदाहरणमिच्छति। तित्रराकरोति महीति।" Here it refers to the NP (p 2, §11) as the passage occurs there. It is also clear from it that according to Pārthasārathi Miśra this example does not allude to NB of Dharmakīrtti though it is to be found also there. (p. 111).

In commenting on Kumarila's threefold sabdavirodha ( 'निषा शब्दिविशेषः,' pp. 61-63) Pārthasārathi Miśra writes: 'जननी मे वन्ध्येति। सोड्यं स्ववचनविरोध इति।' This remids us at once of our ''स्ववचनविरुद्धो यथा माता मे वन्ध्येति।" in NP (§ 16).

Regarding sarvalokavirodha which is the same as our lokaviruddha (hjig. tren. pas. bsal. ba or hjig. rten. gyis. gnod. pa, \$\$11, 14) Kumārila has (pp. 64-65):

> " चन्द्रशब्दाभिधेयत्वं शशिनो यो निषेषति ॥ स सर्वलोकसिद्धेन चन्द्रशानेन बाध्यते।"

This is with reference to "शशी (Ch. lit. शशाह:) न चन्दः" found in this connection neither in Skt. nor in T<sup>1</sup> of our NP, but in Ch and

T2. See Note 22, p. 15, and Add. et Cor. This is quoted also in NB, p. 111 with the reading अचन्द्र: for न चन्द्र:.

On the passage referred to above with regard to lokaviruddha Pārthasārathi Miśra quotes the following sentence: "यथा ग्रुचि नरशिरः-कपालं प्राण्यङ्गत्वाच्छुक्तिवत्." This is actually found in our NP (§14) as an example of lokaviruddha. The only difference is that for ग्रुक्तिवत् in the former the latter reads शङ्घ-ग्रुक्तिवत् adding the word शङ्घ.

Among the hetvābhāsas (gtan. tshigs. ltar. snan. ba) viruddha (hgal. ba) is one (§ 22) and it has four kinds (§ 35) of which one is aharmavišeṣzviparītasādhana (chos. kyi. khyod. par. phyin. ci log. tu. sgrub. par. byed. pa, § 37). It is illustrated there by "प्राथिश्र-पादय: सङ्घातलाच्छयनासनाद्यङ्गवत्" (See Note 74). This is quoted in a slightly different words by Kumārila (v. 105; p. 380) when he says:

" पारार्थ्य चक्षरादीनां संघाताच्छयनादिवत् । "1

Dharmakīrtti (about 635-650A.D.), as says Dharmottara (about 847 A.D.), wrote his NB as a vārtikakāra² of Dinnāga's work. Vārtika means a work in which three kinds of things are discussed, viz. (1) those which are said, (2) those which are not said, and (3) those which are said wrongly.³ And so Dharmakīrtti is found to have criticised Dinnāga through out his book. And though he has not mentioned the name of Dinnāga or his NP, it is quite clear from the NB and its tīkā; in the latter Dinnāga is expressly named (pp. 78-84). See Vidyābhūṣaṇa's History of Indian Logic, p. 316.

From what has been said above there cannot be any doubt about the fact that the real author of our NP is Dinnaga. But against it is the evidence from Chinese and Japanese sources. At the very begining of the Chinese version of NP after its name is mentioned it is clearly written that the author is Bodhisattva Śańkarasvāmin (Sam cha la-chu p'u sa tsao). Kwhei-ci, a great disciple of Hiuen-tsang and the writer of the 'Great Commentary' on the NP says the same thing; and we are told the same story in Japanese accounts (see Sugiura's Hindu Logic, pp. 37 ff.). Now, Hiuen-tsang has mentioned so many authors in his travels, but why not Sańkarasvāmin who is said to have

<sup>1.</sup> In the corresponding reading T² omits आसन and thus exactly agrees with Kumarila on this point reading जयनादिवत. See notes 73, 74.

<sup>2.</sup> NB (Tikā), p. 78: "अयं च विरुद्ध आवार्यदिङ्गागेनोकः। स कस्माद् वार्तिककारेण सता त्वया नोकः।"

<sup>3. &</sup>quot;उत्ताउत्तदुरुकिविन्ता वार्तिकम्।" Rājasekhara's Kāvyamīmāmsa, GOS, 1916, p, 5.

been a great disciple of Diinaga and whose work, NP, he himself has translated? Evidently it was very important to him, otherwise he would not take the trouble to carry it with him to his country and to translate it. Nor is Śankarasvāmin's name found in I-tsing's travel, though the book, NP, itself seems to have been recorded by him. He writes (Records of Buddhist Religion by I-tsing, 1896, p. 186): "When a priest wishes to distinguish himself in the Study of Logic he should thoroughly understand Jina's eight śāstras." Jina is here no other than our Dinuaga who is generally called Dinna in China and Japan. Watters (On Yuan Chwang, 1905, Vol. II, p. 211) has sufficiently proved that the two Chinese characters ch'en-na do not represent the sound of Jina (See Sugiura, p. 33), though we find that Nanjio (p. 371) and Takakusu have written so. Watters has also shown that Dinna is the shorter form of the name of Dinnaga the full one being Din-na-ka found in other treatises. Now, I-tsing has given the names of the eight books of Jina or Dinna or Dinnaga of which nos. 4, 5, and 6 are as follow: (p. 189):

- "4. The Śāstra on the Gate of the cause (Hetuvidyā) (not found).
- 5. The Śāstra on the Gate of the resembling cause (not found).
- 6. The Nyāyadvāra (tarka) śāstra (by Nāgarjuna), (not found) (Nanjio's Catal. Nos. 1223, 1224).''

Among these three we have already seen that the last book is in fact Nyāyadvāratarkaśāstra and its author is Dinnāga and not Nāgārjuna. This fact is supported also by Sugiura (p. 34). About the identification of the fifth work I have nothing to say; but as regards the fourth, most probably it is identical with our NP. Heardvāra (which seems to be for the fuller form Hetuvidyādvāra) and Nyāyadvāra (=Nyāyapraveśa) actually means the same thing.

Now, here is a very remarkable point that none of the books on logic mentioned in the list is connected with the name of Śańkarasvāmin as its author. It appears from this that among the important writers of books on logic which were then being studied in India Śańkarasvāmin was not known to I-tsing. I am unable to explain how the work, NP, was attributed to him by Chinese and Japanese anothers. However, in the face of so much evidence alluded to, it cannot be accepted that Śańkarasvāmin was the real author of it.

xviii

We have the Chinese translation of it by Hiuen-tsang and its Tibetan version (T<sup>2</sup>). As we have already seen, T<sup>2</sup> clearly says that the author is Dinnāga, and there is no mention whatever of Saikarasvāmin. It is further said in the colophon of T<sup>2</sup> that it was made with much care after having collected and corrected two books, one from China and the other from Tibet (rgyaḥi dpe.dan. bod.kyi. dpe. gnis. po. legs. par. btus. gin. bcos. te dag. par. bsgyur. baḥo p. 29). So at least at the time of this translation, Śaikarasvāmin as the author of the work was unknown not only in Tibet but also in China to a large number of those who had much interest in it.

## 3. TRANSLATIONS OF THE NYAYAPRAVEŚA.

First, it was translated from its original Skt. into Chinese (Ch) by Tripitakadharmācārya (Sān tsān fa shi) Hinen-tsang (647 A. D.), as is written at the very beginning of it and known from Chinese and Japanese sources. There is a Tibetan translation (T²) from this Chinese version. In the colophon of this Tibetan translation (T²) it is stated (p. 28, 1. 28; p. 29, l.) that the Chinese version from which it is made was by a Chinese translator, Than San Tsan (rgyahi lo. tsa. ba. than san tsan gis. bsgyur. cin). This translator is no other than Hinen-tsang as interpreted by Cordier, III. p. 436, and accepted by scholars, though the three Chinese characters, Than San Tsan, do not give his name expressly, they simply mean 'Tripitaka of the Thān dynasty (618–907 A. D.)' This is, however, an abbreviation of the fuller form 'the master of the Tripitaka of the Thān period' and it refers to Hiuen-tsang, as says Cordier.

This Tibetan translation from the Chinese version was made, as mentioned there in the colophon (pp. 28, 29), by one Sen Gyan Ju<sup>1</sup>, a kalyānāmitra of China, and Acārya Kumāra (Ston gshon), also a kalyānamitra of Tibet (p. 28). Then one Deva bhadanta Dharmaratna of Mahācina belongīng to Mahāsarvāstivādanikāya translated

ol. As regards the name I have nothing to say. I am, however, glad to write what Dr. Tucci thinks of it. He says that Sen is certainly a very common name for a Buddhist monk. Gyan is perhaps yan. Compare in the transliterated Chinese title of the book (gyen min gshai. cin. lihi. lun) gyen for yin. And this yan may correspond to the character which has the same pronunciation under the readical no. 170, nine strokes. (Owing to the want of Chinese character in the Press it could not be written here.) About Ju Dr. Tucci, too, has nothing to suggest.

it again in the great monastary of Śrīpāṇḍubhūmi in upper Tsang, Western Tibet, having collected and corrected two books, one from China and the other from Tibet (pp. 28-29). I could not ascertain the date of this translation.

There is another translation in Tibetan which is now edited for the first time (T¹). It is made direct from Sanskrit by one Śākyabhikṣu Kīrttidhvaja Śrībhadra with help from the Kāśmīraka mahāpaṇḍita sarvajña Śrīrakṣita in the Mahāvihāra at Śrīpāṇḍubhūmi, i. e., at the same place where the first translation was made (p. 28). Cordier says that Kīrttidhvaja Śrībhadra was probably the fifth hierarch of Śrīpāṇḍubhūmi, 1147–1216 A. D.

## 4. THE COMPARISON OF DIFFERENT VERSIONS.

Now, a few words regarding the comparison of Skt. with T<sup>1</sup>, T<sup>2</sup> and Ch. Instead of showing the points of agreement which are too many to mention, only the main divergences are here pointed out. For the sake of convenience these divergences may be grouped here under thirteen heads as shown in the table given below:

### TABLE SHOWING THE DIFFERENCE BETWEEN

- I. T¹ and Skt.
  Notes 6, 16, 17, b 20, 32, 38-39, 44, 49, 50, 56, 59, 61, 63, 64, 78, 79, 82, 85a, 85b, 92, 95, 106, 107, 108, 109, 125, 130, 134, 135.
- II. T<sup>1</sup> and Skt. Ch T<sup>2</sup>.

  Notes 13, 26, (Add. Cor. p. 4, 1. 22,) 79, 88, 103, 116-117.
- III. T<sup>2</sup> and Ch. Notes 5, 15, 18, 49, 58, 79, 107, 116-117, 119, 120.
- IV. T<sup>2</sup> and Ch Skt. T<sup>1</sup>
  Notes 12, 24, 66, 67, 68, 73, 81, 97, 107, 115, 122, 126, 129, 134, 138.
- V. T<sup>2</sup> and Ch Skt.

  Note 20.
- VI. T<sup>1</sup> T<sup>2</sup> and Skt.

  Notes 42, 64.
- VII. T<sup>1</sup> T<sup>2</sup> and Skt. Ch.
  Notes 8, 121.
- VIII. T<sup>1</sup> T<sup>2</sup> Ch and Skt. Notes 3, 4, 9, 20, 40, 41, 48, 52, 53, 74, 78, 102, 108.
  - IX. Skt. T1 and Ch T2.

Notes 11, 21, 22, 55, 59, 60, 62, 66, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 104, 110, 116-117, 123, 125, 127, 130.

X. Skt. and Ch. T<sup>1</sup> T<sup>2</sup>. Notes 30, 74, 75.

XI. Ch and Skt. Notes 19, 27, 119.

XII. Ch and Skt. T<sup>1</sup> T<sup>2</sup>.

Note 23.

XIII. Ch T<sup>1</sup> and Skt. T<sup>3</sup>. Notes 10, 65.

Readers may now draw their conclusion from this table as to the variation of readings in our NP, and the following lines may be helpful to them in this direction.

The difference between T<sup>1</sup> T<sup>2</sup> Ch and Skt. (VIII) is found in not less than twelve cases. Now, when there are these three different versions in agreement all differing from one, viz. Skt. we may safely arrive at the following conclusion:

In the Skt. text, p. 1, 1. 7, originally there was no इति वाक्यशेष: (Note 3), nor was अनित्यो वा in 1. 8. (Note 4). Cf. however, Note 8. On p. 3, 1. 20 the reading must have been घटादिवत for घटवत (Note 37), while before इति (1.22) there was the word शब्द: (Note 40). The latter word was, however, not in the text before Haribhadra, but he thought it necessary and consequently he wrote in his vrtti (p. 26, 1. 4) " शब्द इति गम्यते". According to these texts one may read अभावाद for असम्भवाद (p. 4, l. 1; Note 41 ) though the latter is supported by Haribhadra; and अङ्गवत for अङ्गविशेषवत (p. 5, l. 10; Note 74), and this is supported also by NB and Haribhadra (p. 28). On the same ground we are to read (p. 4, 1. 16 ) simply पूर्ववत् after एतदिष omitting विद्युद्धर. स्विम्बें (Note 52). The sentence नित्य:शब्दोडमूर्तावात् परमाणुवत् (p. 6, 11. 19-20) is also to be omitted (Note 102). Again, for घटवत् (p. 4, 1. 8) one should read घटादिवत् (Note 48) as supported by them all (though in Ch the matter is put somewhat differently it is quite clear that there is घटादि and not simply घट ). Similarly आत्मनः (p. 5, l. 11) is to be omitted (Note 78). Also we cannot say that the line यत्र विना साध्यसाधननिवृत्त्या तदिपक्षमानो निद्र्यते (p. 7, 1. 5), through supported by the vrtti and the Panjikā was originally in the text, as there is nothing of it in these three different texts (Note 108).

The difference between 'T' and Skt. (I) is noted in more than thirty cases While in some cases the difference is immaterial it is



i mportant in others. In Skt., p. 1, 1. 9, with regard to the forms of हेत we read 'पक्षधमेत्वं सपक्षे सत्त्वं विपक्षे वासत्वम्." . The Mahāvyutpatti, §199 gives the same words with a slight variation: "अनुमेये सत्त्म्। सपक्षे सत्त्वम्। असपक्षे चासत्त्वम्।" The word निश्चित or निश्चय is not used here. But T1 reads "सपक्ष एव सत्त्वनिश्वयः, विपक्षे चासत्त्वनिश्वय एव" (Notes 4, 5), while Ch has सपक्षे निश्चयसत्त्वम् , Te strictly following Skt. This reading of the words एव and निश्चय or निश्चित clearly shows its connection with NB (II, p. 104) which runs here thus: ''अनुमेये सत्त्वमेव । सपक्ष एवं सत्त्वम् । असपक्षे चासत्त्वमेव निश्चितम् ।" And the commentator, Dharmottarācārya, tells us (pp. 22 ff.) that the word निश्चित is to be taken also with the preceding two sentences at the end. He also supports the use of the word va. This is undoubtedly a later development or the true explanation traditionally handed down to the teachers though not recorded before. And, I think, T2 gives here the original reading strictly following Skt. We have seen that T2 was a very careful translation, though there are defects as will be shown later on. Hiuen-tsang does not make any mention of Dharmakirtti (about 635-650 A.D.), though the latter was living at that time; yet, it is not improbable that the former used the word under discussion having taken it from the latter; or it may be that the above line of Dinnaga was then being interpreted by the contemporary scholars in that way as found in NB and Ch.

Sometimes T¹ has defective or worse readings (See Notes 49, 50, 52), and sometimes it gives also absolutely wrong ones. For instance, see Note 79. Here (p. 5, ll. 13.14), as Haribhadra explains, the reading must be गुणकर्मस भावात, but T¹ has गुणकर्मस्वभावात, which cannot be accepted. Nor is the reading गुणकर्महेतो: supplied by Ch correct. T² is, however, right when it reads गुणकर्मभावात which can be taken to mean गुणकर्मस भावात. See also Notes 82,85.

As regards अन्यतिरेक (p. 7, 1.7) T<sup>1</sup> here gives an entirely different reading: यथा आकाशे नित्यत्वमकृतकत्वं च दृष्टमिति (See Note 108). That this reading cannot be admitted is proved on two grounds. First, the main part of the syllogism, नित्यः शब्दो मृतिवात (p. 6, 11. 18-19), is common to all the पक्षामास्त्र the only difference being with regard to the words for दृशन्तड, such as प्रमाणुवत् (1.19), कर्मवत् (p. 7, 1.1), etc. Thus there is no reason as to why the phrase नित्यः शब्दोऽमृतिवात्, should not also be applied to the case of अव्यतिरेक. Secondly, the reading supplied by T<sup>1</sup> as quoted above is not an example of अव्यतिरेक as required, but of अन्रदर्शितव्यतिरेक not in our NP, but in NB, p. 118

(and PNT V. 78). 'The Example of it as given there is ''यथा अनित्यः शब्दः कृतत्व द् आकाशवत''. 'T¹ differs from Skt., Ch and T² also with regard to the example of विपरीतव्यतिरेक (p. 7, 1. 7) when it reads: यित्रतं (तद्) अकृतिमिति वक्तव्ये यदकृतकं तित्रत्यमित्युक्तमिति for ''यदनित्यं तन्मूर्तं दष्टमिति वक्तव्ये यन्मूर्तं तद्दित्यं दष्टमिति '' in our Skt. text which is supported by both Ch and T² (See Note 108). The reading given here by T¹ is actually the same as for विपरीतव्यतिरेक्दशन्तामास in NB, p. 118 (and PNT, V. 79, p. 119). See Note 109.

It is, therefore, evident from the above that T<sup>1</sup> in giving such different readings must have had some connection with NB, probably due to the translator himself who knew both the texts, NP and NB and seems to have confounded them when translating the former.

The difference between Skt, T1 and Ch. T2 (IX) is found in not less than twenty six cases. Let us consider here some of them which are important. It is found that sometimes the reading lost both in Skt, and T1 are preserved by Ch. and T2. For instance, as an illustration of डोक्विरुद्ध (p. 2, 1, 20, § 14) the sentence श्रशी (Ch lit. शशाह:) न बन्द: is found only in Ch and T2. See Note 22. This passage, as we have already seen, with a slight different reading, अचन्द्रः for न चन्द्रः, occurs also in NB, p. 111, in connection with प्रतीति-निराकृत (=लोकविरुद्ध ). Thus a doubt arises here as to whether it was taken by Hiuen-tsang from Dharmakīrtti's NB or whether he gave us the actual reading of NP as it was before him. We know, Hiuentsang did not mention Dharmakīrtti though they were contemporary. Yet, it is not improbable that the former was acquainted with the views of the latter. It may also be said that when at Nalanda (638 A. D.), Hiuen-tsang might have naturally been familiar with the Nyaya-school of Dinnaga as it was developing at that time. So the illustration might have been taken by both Dharmakīrtti and Hiuentsang from that traditional school, and the latter might have added it when translating the NP. But from this it does not follow that the reading in question could not originally have belonged to NP. In favour of this view it may be added that the reading is given also in T<sup>2</sup> which was so carefully made comparing both Ch and Tib. books.

On p. 3, 1. 7 we read in the Skt. text उत्ताः पद्माभासाः; similarly one may expect to read उत्ता देत्वाभासाः after they are described on p. 5, 1. 19. It is, however, not to be found there, but in Ch and T<sup>2</sup>. See Note 87.



Again, it is Ch and T<sup>2</sup> and not Skt. and T<sup>1</sup> that have preserved the original reading with regard to the example of प्रत्यक्षामास, p. 7, 1. 21. Here for the word °स्वलक्षणविषयत्वात् in Skt. and T<sup>1</sup> we should read °स्वलक्षणाविषयत्वात्, and it is actually found in Ch and T<sup>2</sup>. See Note 123 and Add. Corr.

On the other hand, some times Ch and T<sup>2</sup> unnecessarily omit a few words. See Notes 55, 59, 60. On p. 5, 1. 15, भावस्य is unnecessarily used twice in Skt. and T<sup>1</sup>, but Ch and T<sup>2</sup> omit them altogether as being easily understood. See Notes 81, 82.

In seven cases T<sup>1</sup> has differd from all others (II), but nowhere has it given any better reading; on the contrary, sometimes we have bad or wrong readings in it. For instance, see Notes 13, 26, 79.

To differs from Ch in ten places (III). In one of them it appears to have preserved the original reading as we have already noticed (under I). See Note 5. Once it has actually done so though it is omitted in Ch. See Note 58. Once To has the same reading as in Skt. though Ch reads it wrongly (Note 79). Similarly To has a wrong reading once while Ch reads rightly (Note 107). In two cases To unnecessarily adds something more than what is in Ch. (Notes 119, 120). In some cases the difference between them is immaterial (Notes 15, 18, 116-117).

In sixteen cases T<sup>2</sup> is found to have differed from other versions (IV), the important ones being as follow: For धर्मिविशेषविपशितसाधन (p. 5, 1. 5) in all other versions T<sup>2</sup> reads धर्मिन्यभिचारविरुद्धेतुः (Note 68), which cannot be accepted; nor can one admit its reading उभयन्यावृत्त (p. 7, 1. 14) for उभयान्यावृत्त (Note 107). For नामजात्यादिकल्पना (p. 7, 1. 14) it has व्यवहारादिकल्पना which is not better than the former (Note 115). In the phrase कल्पनाज्ञानमर्थान्तरे (p. 7, 1. 19) T<sup>2</sup> omits अर्थान्तरे which does not seem to be absolutely necessary. As shown in Note 134 the reading found in T<sup>2</sup> cannot be supported.

Only in one instance T<sup>2</sup> differs from Skt., Ch agreeing, however, with T<sup>1</sup> (V) and this is with reference to the last पश्चामास called प्रसिद्ध-सम्बन्ध (Note 20). Both T<sup>1</sup> and T<sup>2</sup> are wrong here. T<sup>1</sup> and T<sup>2</sup> differ from Skt. and Ch (VII) only twice (Notes 8, 121), and there is only one case (Note 23) where Ch differs from all (XII). But the point of difference is very insignificant. In two cases it is noticed that T<sup>1</sup> and T<sup>2</sup> differ not only from each other but also from Skt. (VI. Notes 42, 64).

The difference between Skt. and others (X) is in three cases only (Notes 30, 74, 75), the most important of them being what is shown in the Note 75. As regards the divergence between Skt. and Ch (XI) there are three instances (Notes 19, 27, 119); while that between Ch T1 and Skt. T2 (XIII) is in two cases (Notes 10, 65), but this is too insignificant to deserve mention.

#### 5 ANALYSIS OF THE SUBJECT.

The following lines will give an idea of the contents of our NP:,

- § 1. bstan. bcos. bsdus. pa ( शास्त्रार्थसंप्रहः ):
  - sgrub. par. byed. pa ( साधनम् ).
  - II. sgrub. par. byed. pa. ltar. snan. ba (साधनाभास:).
  - III. tshad ma (प्रमाणम्):
    - (i) mion. sum ( प्रत्यक्षम् ),
    - (ii) rjes. su. dpag. pa ( अनुमानम् ).
  - tshad. ma. ltar. snai. ba ( प्रमाणाभास: ):
    - (i) mion. sum. ltar. snaii. ba ( प्रत्यक्षाभास: ),
      - (ii) rjes. su. dpag. pa. ltar. snaii. ba (अनुमानाभासः).
    - V. sun. nbyin. pa ( द्वणम् ).
  - sun. hbyin. pa. ltar. snan. ba ( दूषणामास: ). VI.
  - I. sgrub. par. byed. pa (सायनम् ).
  - § 2. sgrub. par. byed. pa (सायनम्):
    - A. phyogs (पदा:).
    - B. gtan. tshigs (हेतु:).
    - C. dpe ( दृष्टान्त: ).
      - § 3. A. phyogs (927:).
      - § 4. B. gtan. tshigs (हेर्चे:):
        - (i) phyogs. kyi. chos. ñid (पक्षधर्भवम्),
        - (ii) mthun. pahi. phyogs. la. yod. pa (सपक्षसत्त्वम्)
        - (iii) mi. mthun. pahi. phyogs. la. med. pa ( विपक्षासत्वम् ).
          - § 5. mthun. paḥi. phyogs (सपक्षः).
      - § 6. mi. mthun. paḥi. phyogs (चिपक्षः). §. 7. C. dpe (दष्टान्तः):
      - (i) chos. mthun. pa. ñid. kyis (साधम्येण),
      - (ii) chos, mi, mthun, pa. ñid, kyis (वैधार्येण),



#### ANALYSIS OF THE SUBJECT.

# § 10. hdi. rnams. sgrub. par. byed. pa. rnams. yin. no ( एतानि साधनानि ).

- II. sgrub. par. byed. pa. ltar. snan. ba. rnams. so ( साधनाभासाः ):
  - A. phyogs. ltar. snan. ba (पक्षाभास:),
  - B. gtan. tshigs. ltar. snan. ba (हेलाभास: ),
  - C. dpe. ltar. snan. ba ( दष्टान्ताभाष: ).
  - § 11. A. phyogs, ltar. snan. ba. rnams (पक्षामासाः) 9:
    - § 12. (i) mion. sum. gyis. gnod. pa (प्रत्यक्षविरुद्धः),
    - § 13. (ii) rjes. su. dpag. pas g° (अनुमानवि°),
    - § 14. (iii) rjig. rten. gyis g° (लोकवि°),
    - § 15. (iv) yid. ches. pas g° (आगमवि°),
    - § 16. (v) ran. gi. tshig. gis g° (खनचनिव°),
    - § 17. (vi) khyad. par. rab. tu. grags. pa. ma. yin. pa (अप्रसिद्धविशेषणः),
    - § 18. (vii) khyad. par. can. rab. tu. grags. pa. ma. yin. pa (अप्रसिद्धविशेष्यः),
    - § 19. (viii) gñis, ka. rab. tu. grags. pa. ma. yin. pa (अप्रसिद्धोभय:),
    - § 20. (ix) rab. tu. grags. pa. dan. hbrel (प्रसिद्धसम्बन्धः).
  - § 21. ḥdi. rnams. dam. bcaḥ. baḥi. skyon. rnams. so ( एते प्रतिज्ञादोषाः ).
  - § 22. B. gtan. tshigs. ltar. snan. ba. rnams. so (हेलाभासाः) 3:
    - (i) ma. grub. pa (असिद्धः),
    - (ii) ma. nes. pa (अनैकान्तिकः),
    - (iii) hgal. ba (विरुद्ध:).
  - § 23. (i) ma. grub. pa. rnams (असिद्धाः) 4:
    - § 24. (a). gñis. ka. la. ma. grub. pa (उभयासिद्धः),
    - § 25. (b). gan. run. la. ma. grub. pa (अन्यतरा°),
    - § 26. (c) the. tsom. za. nas. ma. grub. pa (सन्दिग्धा°),
    - § 27. (d) gshi. ma. grub. pa (आश्रया°).
- § 28. (ii) ma. nes. pa. rnams (अनैकान्तिकाः) 6:
  - § 29. (a) thun. mon (साधारणः),
  - § 30. (b) thun. mon. ma. yin. pa (असाधारणः),
  - § 31. (c) mthun, phyogs. kyi, phyos. gcig. la. yod. la.

#### INTRODUCTION

mi. mthun. phyogs. la. khyab. pa (सपक्षेकदेशवृत्ति-

- § 32. (a) mi. mthun. phyogs. gcig. gi. yul. la. yod. la. mthun. phyogs. la. khyab. pa (विपक्षेकदेशवृत्तिः सपक्ष-
  - § 33. (e) gñis. kaḥi. phyogs. cig. gi. yul. la. yod. pa
  - § 34. (f) hgal. ba. la. mi. hkhrul. ba (विद्याव्यभिचारी).
  - § 35. (iii) hgal. ba. rnams (विरुद्धाः) 4:
    - § 36. (a) chos. kyi. ran. bshin. phyin. ci. log. tu. sgrub. par. byed. pa (धर्मस्वस्पविपरीतसाधनः),
    - § 37. (b) chos. kyi. khyad. par. phyin° (धर्मविशेषवि°),
    - § 38. (c) chos. can. gyi. ran. bshin. phyin° (धर्मि-स्वद्भपवि°),
    - § 39. (d) chos. can. gyi. khyad. par. phyin° धर्म-विशेषवि°).
    - § 40, C. dpe. ltar. snan. ba. rnams ( त्यान्ताभासा: ) 2:
      - (i) ches. mthun. pa. ñid. kyis (साधार्यण),
      - (ii) chos. mi. mthun. pa. ñid. kyis ( वैधम्बेण).
      - (i) chos. mthum. pa. ñid. kyis. dpe. ltar. snan. ba. rnams ( सायम्येण दहान्ताभासाः) 5:
        - § 42. (a) sgrub. par. byed. pahi, chos. ma. grub. pa (साधनधर्मासिद्धः),
        - \$ 43. (b) bsgrub. byaḥi. chos. ma° (साध्यधर्मा°),
        - § 44. (c) gñis. ka. ma° (उमया°),
        - § 45. (d) rjes. su. hgro. ba. med. pa (अनन्वयः),
        - § 46. (e) rjes. su. hgro. ba. phyin. ci. log. pa (विवरी-
      - (ii) chos, mi. mthun. pa. ñid. kyis, dpe, ltar, snan, ba. rnams (वैषम्येण दशन्ताभासाः) 5:
        - § 47. (a) sgrub. par. byed. pa. ldog. pa. med (साधना•यावृत्त:),
        - § 48. (b) bsgrub. par, bya. ba. ldog° (साध्यान्या°).
        - § 49. (c) gñis. ka, ldog° (तमयान्या°).
        - § 50. (d) 1dog. pa. med. pa ( अध्यतिरेक्: ).
        - § 51. (e) Idog. pa. phyin. ci. log. pa (विपरीतन्यतिरेकः).



#### ANALYSIS OF THE SUBJECT.

- § 52. ḥdi. rnams. nl. sgrub. par. byed. par. ltar. snan. ba. rnams. so ( एते साधनामासाः ).
- § 53. III. tshad. ma. dag (प्रमाणे ) 2:
  - § 54. (i) mion. sum (प्रत्यक्षम्),
  - § 55. (ii) rjes. su. dpag. pa (अनुमानम् ).
  - § 56. rtags ( लिङ्गम् ).
  - § 57. hbras. bu (फलम्).
- IV. tshad. ma. ltar. snan. ba. rnams (प्रमाणामासाः) 2:
  - § 59. (i) mion. sum. ltar. snan. ba (प्रत्यक्षाभास:),
  - § 60. (ii) rjes. su. dpag. ltar. snan. ba (अत्रमानाभासः).
- § 61. V. sun. hbyiu. pa. rnams (दूषणानि) 3:
  - § 62, (i) sgrub. par. byed. pahi. skyon (साधनदोषः),
    - (ii) phyogs. kyi. skyon ( पक्षदीष: ),
    - (iii) rtags. kyi. skyon (इत्दोषः).
- § 64. VI. sun. hbyin. ltar. snan. ba. rnams (द्वणाभासाः) 5:
  - (i) ma. tshan. ba. ñid. brjod. pa (न्यूनत्ववचनम्),
  - (ii) phyogs. kyi. skyon. brjod. pa (पक्षदोषवचनम्),
  - (iii) ma. grub. paḥi. rtags. su. brjod. pa(असिद्धहेतुकवचनम्),
  - (iv) ma. ñes, paḥi rtags, su. brjod. pa (अनेकान्तहेतुक-वचनम्),
  - (v) hgal, bahi, rtags. su, brjod, pa (विश्दहेतुकवचनम्).

mains, sor up dispersell it.

5 55. fg) ries, st. dus t. io. ( septem ).

(ii) payaga Taji siyon (wilma).
(iii) maya, iiya dayan aggaa).

(11) ma fies gulf maga on briot ya (wherefeet

s SA horse, but (will).

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

TIBETAN TEXT

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

TIBETAN TEXT

# RGYA.GAR.SKAD.DU: NYĀ.YA.PRA.VE.ÇA. NĀ.MA. PRA.MĀ.ŅA. PRA.KA.RA.ŅA: BOD.SKAD.DU: TSHAD.MA. RIGS.PAR.ḤJUG.PAḤI. SGO. SHES.BYA.BAḤI. RAB.TŪ.BYED.PA:

-----

hjam.dpal. gshon.nur.gyur.pa.la. phyag.htshal.lo॥

- 1. sgrub.pa. dan. ni. sun.hbyin. ñidı ltar.snan.bcas.pa. gshan.rtogs.phyirı mnon.sum. dan. ni. rjes.su.dpagı ltar.snan.bcas.pa. bdag.rig.phyirı ces.pa. bstan.bcos.bsdus.pahoı
- 2. de.la. phyogs.la.sogs.pa.brjod. pa.rnams. sgrub.par.byed. pa. ste i phyogs. dan. gtan.tshigs. dan. dpe. brjod.pa.rnams. ni. phyir.rgol.rnams.kyis. ma.rtogs.pahi.don. rab.tu.rtogs.par.byed. pahi. phyir.ro.shes.paho ii
- 3. de.la. phyogs. ni. rab.tu.grags.paḥi. chos.can. rab.tu.grags.paḥi. khyad.par.gyis. khyad.par.du.byas.pa. ran.gis. sgrub.bya.kho.nar.hdod.pa. mnon.sum. la.sogs. pas. gnod.pa.med.pa.can. hdi.lta.ste | sgra. mi.rtag. ces.pa.lta.buḥo ||
- 4. gtan.tshigs. ni. tshul.gsum.mo i tshul.gsum.po. de. yan. gan.she.na i phyogs.kyi. chos.ñid.dan i mthun. pahi. phyogs.ñid.la. yod.par.nes.pa.dan i mi.mthun.pahi. phyogs.la. med.pa. ñid.du. nes.pa. yan.no ii
- 5. mthun.paḥi. phyogs.de.yan.gan mi.mthun.paḥi. phyogs.de.gan she.na bsgrub.par.bya.baḥi.chos.kyi.spyis. don. mtshuns.pa. nid. mthun.paḥi.phyogs.te hdi.ltar.sgra. mi.rtag.par. bsgrub.pa.la. bum.pa.la.sogs.pa. yan. mi.rtag.pa.yin.pas. mthun.phyogs.so n
- 6. mi.mthun.paḥi. phyogs. ni. gai.la. bsgrub.par.bya.ba. med.pa. ste | gai. rtag.pa. yin.pa. de.¹byas.pa.ma.yin. par. mthon. ste | dper.na. nam.mkhaḥ. bshin. shes.paḥo || de.la. byas.

<sup>1.</sup> After yin MS and C read par for pa omitting de.

pa.ñid. dam i btsal.ma.thag.tu.byun.ba. ²phyogs.kyi. chcs.ñid. dan. bsgrub.par.bya.ba. med.pa. ñid.du. nes.pa.² shes.pa. mi.rtag.pa.la. gtan.tshigs.son

- 7. dpe.ni. gñis.su.dbye. stel chos.mthun.pa. dan chos.mi.mthun.pa. yan.no. 11
- 8. de.la. chos.mthun.pa. ni. gan.la. gtan.tshigs.kyi. mthun.paḥi.phyogs. ñid.la. yod.pa. ston.pa. ste | gan. byas.pa. de. mi.rtag.par. mthon. ste | dper.na. bum.pa.la.sogs.pa. bshin. shes.paḥo ||
- 9. chos. mi.mthun. pa. yanı gan.la. bsgrub. par. bya.ba. med.pa.la. rtags.med.pa. nid.du. ston.pa. stel gan. rtag.pa. de. byas. pa.ma.yin. tel dper.na. nam.mkhah. bshin. shes.paho. Il rtag.pahi.sgras. ni. hdir. mi.rtag.pa.nid. med.par. brjod.pa. yin.la²al byas.pa.ma. yin. pahi. sgras. kyan. byas.pa.med.par. rolji.ltar. yod. dan. med.dag. yod. ces. smras.pa. phyogs.la.sogs. pa.rnams.so Il
  - 10. hdi.rnams.kyi. brjod.pa.rnams. ni. gshan.gyis. rab.tu.rtogs. paḥi. dus.na. sgrub.par.byed.pa.ste i ḥdi.ltar. sgra. mi.rtag.
    ces.pa. ni. phyogs.brjod.paḥo i byas.paḥi. phyir. shes.pa. phyogs.kyi.
    chos. brjod.pa. ñid.do i gan. byas.pa. de. mi. rtag.par. mthon.
    ste i dper.na. bum.pa.bshin. shes.pa. mthun. phyogs.la. rjes.su.hgro. bar. brjod. do i gan. rtag.pa. yin. pa. de. byas.pa.ma.yin. par.
    mthon. ste i dper.na. nam.mkhah.la. sogs.pa.bshin. shes.pa. bzlog.pa. brjod.paḥo ii

hdi.rnams.ñid. gsum. yan.lag ces. brjod.do n

- 11. bsgrub.par. bya.bar.hdod.pa.la. yan. mnon.sum. la.sogs.pas.bsal. ba.rnams. phyogs.ltar.snan.ba.ste | hdi.ltar. mnon.sum.gyis. bsal.ba. dan | rjes.su. dpag.pas. bsal.ba. dan | hjig.rten.pas. bsal.ba. dan | yid. ches.pas. bsal.ba. dan | ran.gi. tshig.gis. bsal.ba. dan | khyad. par.rab.tu.grags.pa.ma.yin.pa. dan | khyad.par.can. rab.tu.grags.pa. ma.yin.pa. dan | grags.pa.ma.yin.pa. dan | grags.pa.ma.yin.pa. dan | grags.pas.bsal.ba. yan. ste. shes.so ||
- 12. de.la. mnon.sum.gyis. gnod.pa. ni. dper.na. sgra. mnan.bya.ba. ma.yin. shes.pa.lta.buho 11
  - 2. The meaning of phyogs. kyi...nes.pa. is not quite clear.
  - 2a. Read pa for la.
  - 3. All ni, but as the sense requires it must be read mi.
  - 4. After par A adds yan which is superfluous.
  - 5. Chthun.
  - 6. All gsum.
  - 7. See §20 and the Comparative Notes, prasiddhasambandha. §§ 11, 20.

- 13. rjes.su.dpag.pas. gnod.pa. ni. dper.na. bum.pa. rtag. ces.pa.lta.buho n
- 14. hjig.rten.gyis. guod.pa. ni. dper.na. mihi. mgo.thod. gtsan. ste i sems.can.gyi. yan.lag.yin.pahi.phyir i dun. dan. ña.phyis. çes.pa.bshin. shes. pa.lta.buho ii
- 15. yid.ches.pas. gnod.pa. ni. dper.na. bye.brag.pas. sgra. rtag. ces. bsgrub.pa.lta.buho n
- 16. ran.gi. tshig.gis. gnod.pa. ni. dper.na. nahi. ma.mo. geam. shes. pa.lta.buho no
- 17. khyad.par. rab.tu. grags.pa.ma.yin.pa. ni. dper.na. shas.rgyas. pas. grans.can.pa.la. sgra. hjig. ces.pa.lta.buho u
- 18. khyad.par.can, rab.tu.grags.pa.ma.yin.pa. ni. dper.na. grans, can.pas. snas.rgyas.pa. la. bdag. ni. sems.dpah.can, shes.pa.lta.buho n
- 19. gñis.ka.rab.tu.grags.pa.ma.yin. pa. ni. dper.na. bye.brag.-pas. snas. rgyas.pa.la. bdag. ni. bde.ba.la.sogs. pa./hdu.bar.byed.-pa.can. shes.pa.lta.buḥo n
- 20. rab.tu.grags.pa.yan. hbrel. te i dper.na. me. dro.ba. med. ces.pa.lta. buho ii
- 21. ḥdi.rnams.kyi. brjod.pa. ni. chos.kyi. ran.bshin. ḥgog.par. byed.paḥi. sgo. ste yan.dag.par. rab.tu.rtogs. pa.med. pa. dan sgrub.par.byed. pa.ḥbras.bu. med.paḥi.phyir. dam.bcaḥ.baḥi.skyon.rnams.so u
- 22. ma.grub.pa. danı ma.nes.pa danı hgal.ba. steı gsum.pa.rnams.<sup>8</sup> ni. gtan.tshigs.<sup>9</sup>ltar.snan.ba.rnams. so u
- 23. de.la. ma.grub.paḥi. dbye.ba.bshi. ste i gñis.ka.la.ma.-grub.pa. dan i gan.yan.run.ba.la.ma.grub. pa. dan i the.tshom za.-nas. ma.grub.pa. dan i gshi.ma.grub.pa. 10 yan.no. shes.paḥo ii
- 24. de.la. sgra.mi.rtag.ñid.sgrub.pa. la. mig. gis. gzun.bar.bya.ba.ñid. kyi. phyir. shes.pa. gñis.ka.la. ma. grub. paḥo u
- 25. sgra.mion.par.gsal.bar.smra.ba.la. byas.pa.ñid.kyi.phyir. shes. pa. gan.run.la. ma.grub.paho n

<sup>8.</sup> gsum. pa. rnams means trtīyāh which has no sense here. Evidenty it is used here to mean trayah.

<sup>9.</sup> V tshig for tshigs.

<sup>10.</sup> T<sup>1</sup> gshis. grub. pa. which is evidently wrong. C and T<sup>2</sup> are, however, very clear: gshi. ma. grub. pa. See § 27.

- 26. me. sgrub.pa.la. rlans.pa.la.sogs.pahi. dnos.por. the.-tshom.za.bahi.hbyun.ba. hdus.pa. brjod.pa. lta.bu. the.tshom.za. nas. ma.grub.paho n
- 27. nam.mkhaḥ rdzas.su. yod.de i yon.tan.gyi.gshi.ñid.kyi.phyir. shes.pa. nam.mkhaḥi.yod.<sup>11</sup>pa.ñid. du.brjod.pa.la. gshi.ma.grub. paḥo ii
- 28. ma.nes.pa. ni. drug.du.dbye. ste i thun.mon. dan i thun.mon.ma.yin.pa. dan i mthun.phyogs.kyi. phyogs.gcig. 12 la. yod.la mi.mthun.phyogs.la. khyab.pa. dan i mi.mthun.phyogs.kyi. phyogs.gcig. gi. yul.la. yod.la. mthun.phyogs. la. khyab. pa. dan i gñis.kahi. phyogs.cig. gi.yul.la. yod.pa. dan i hgal.ba.la. mi.hkhrul.ba. yan. shes.paho ii
- 29. de.la. thun.mon.ba. hdi.ltar. gshal.bya.ñid.kyi.phyir. sgra. rtag. ces. paḥo u de.ni. rtag.mi.rtag.gi.phyogs. dag.la. thun. mon.ba.ñid.kyi. phyir. ma.nes.pa. steu ji. 13ltar. bum.pa. la.sogs.pa.bshin. gshal.bya.ñid.kyi.phyir. rtag. ces.pa.lta.buho 141
- 30. thun.mon.ma.yin.pa.ni. mñan.bya.ñid.kyi.phyir. sgra. rtag. ces. paḥo l dē.ni.rtag. mi.rtag.gi. phyogs.dag.las. ldog.pa.ñid.kyi. phyir. dan l rtag.mi.rtag.gi. rnam.par.nes.pa.spans.paḥi. gshan. yan.med.paḥi.phyir l mñan.bya.ñid. hdi. ji.ltar.na the.tshom.gyi. rgyu.ñid.do. shes.paḥo ll
- 31. mthun.phyogs.kyi. phyogs.cig.gi. 15 yul.la. yod.la. mi. mthun.phyogs.la. khyab.pa. ni. sgra.rtsol.bas. byun.ba. ma. yin. te 116 mi.rtag.pa.ñid.kyi.phyir. shes.paho 11 hdihi. 17 mi. mthun.pahi. phyogs. ni. rtsol.ba.las.byun. 18 baho 11 glog. 19 dan. nam.mkhah.la sogs.pa. ni. mthun. phyogs. so 11 de.la. yul.gcig. glog.la.sogs.

<sup>11.</sup> It must be read med as in T2.

<sup>12.</sup> Here gi. yul. is to be supplied before la.

<sup>23.</sup> Originally hdi but corrected to ji according to A and it is supported by V.

<sup>14. &#</sup>x27;Evidently the reading here is defective and omits some words for Skt. ''शब्द: आहोस्विद् आकाशवत् प्रमेयत्वात् नित्य इति।"

<sup>15.</sup> MS gis for gi.

<sup>16.</sup> rtsol. bas. byun ba. ma. yin. means prayatnānutpanna, but the actual reading should be btsal. ma. thag. tu. byun. ba. meaning prayatnānantarīyaka, or prayatnanāntarīyaka, as supported by T<sup>1</sup> and T<sup>2</sup>. See § 6, p. 2, 1. 1.

<sup>17.</sup> MS hdah.

<sup>18.</sup> See Note 16.

<sup>19.</sup> MS Cglag.

pa.la. mi.rtag.pa.ñid. yod.la. nam.mkhah.la.sogs.pa.la. med. kyi. phyir. 19a hdihi mthun.phyogs. rtsol.ma.byun. dan. mi.mthun. phyogs. bum.pa.la.sogs.paho || de.la. thams.cad.la. mi.rtag.pa. ñid. yod.la. hdihi 20 yan. glog. dan. bum.pa. chos.mthun.pahi.phyir. ma.nes. paho || ji.ltar. bum.pa.la.sogs.pa.bshin. mi.rtag.pa.ñid. kyi.phyir. rtsol.ba.las.byun.shes. pa.lta. buho || 21

- 32. mi.mthun.phyogs.kyi.yul.gcig, la. yod.la. mthun.phyogs. la.khyab. pa. ni. ji.ltar. sgra. rtsol ba.las.byun.ba. yin. te. mi.rtag.pa.ñid. kyi.phyir, shes.paḥo II rtsol.ba.las.byun.baḥi. sgra. ni. hdiḥi. phyogs.so I bum.pa.la.sogs.pa. ni. mthun.22 phyogs I de.la. bum.pa.la.sogs.pa. thams.cad.la. mi.rtag.pa. ñid.do II glog. dan nam.mkhaḥ.la.sogs.pa. ni. mi.mthun.phyogs.so II de.la. glog. la.sogs.pa.la. mi.rtag.pa.ñid. yod.la. nam.mkhaḥ.la.sogs.pa.la. med. pa. dehi.phyir. ḥdi. yan. sna.ma.bshin. ma.nes.paho II
- 33. gñis.kaḥi.phyogs.gcig.gi.yul.la, yod.pa. ni. ji.ltar. sgra. rtag. ste. lus.can.ma.yin.pa.ñid.kyi. phyir. shes.pa | ḥdi.la. rtag. pa.ni. phyogs. so || <sup>23</sup> nam.mkhaḥ. dan. rdul.phran.la.sogs.pa. ni. mthun. <sup>24</sup>phyogs.so || de.la. mthun. <sup>25</sup>phyogs.kyi. yul.cig. nam.mkhaḥ.la. lus.can.ma.yin.pa.ñid. yod.la. rdul.phran.la.sogs.pa.la. med.do || hdiḥi. mi.rtag.paḥi.phyogs. bum.pa. dan. bde.ba.la.sogs.pa. ni. mi.mthun.phyogs.so || de.la. bde.ba.la.sogs.pa. ni. lus.can.ma.yin. pa.ñid. yod.la. bum.pa.la.med. do || deḥi.phyir. ḥdi. yan. bde.ba. dan. nam.mkhaḥ.chos.mthun.paḥi. dper. byas.pa.ñid.kyis. ma.nes.paḥo ||
- 34. hgal.ba.la. mi.hkhrul.ba. ni. ji.ltar. sgra. mi.rtag.te. byas.pa.ñid.kyi.phyir. bum pa.bshin! sgra. rtag.Ste. mñan.bya.ñid.kyi.phyir.sgra.bshin.26 shes.pa.!hgal.bahi.don.dag.gcig.la.yod.pa. ni. gñis.ka.la. the.tshom.gyi. rgyu.ñid.do!!
  - 35. hgal.ba. ni. bshir.dbye. ste i chos.kyi.ran.bshin. phyin.-ci.log.tu.sgrub.par.byed.pa. dan i chos.kyi. khyad.par. phyin.ci.-
    - 19a. MS omits it.
    - 20. For hdhi read hdi as in §32, last line; §33, last line but one.
  - 21. Here "ahosvit...aprayatnāntarīyaka iti" of Skt. is omitted altogether.
    - 22. All thun. See Notes 24, 25.
    - 23. According to Skt. the sentence should not end here.
  - 24. MS mthun corrected to hthun according to A. C and V also read hthun which is another form of mthun.
    - 25. MS thun. In C one letter before thun seems to have faded away.
    - 26. According to Skt. the reading should be as in T2 sgra. ñid. bshin.

log.tu. sgrub. par. byed.pa. dan i chos.can.gyi. ran.bshin. phyin.ci.log.tu. sgrub. par. byed.pa. dan i chos.can.gyi. khyad.par. phyin.ci.log.tu. bsgrub.par. byed.pa. yan.no. shes.paho ii

- 36. de.la. chos.kyi.ran.bshin.phyin.ci.log.tu.sgrub.par.byed.pa. ji.ltar.na. sgra. rtag. ste. byas.pa.ñid.kyi. phyir. shes.pa. ham. btsal.ma.thag.tu. byun.ba.ñid.kyi.phyir. shes.hdi.27 rtags. mi.mthun.phyogs. kho. na.la. yod.pas. hgal. baho n
- 37. chos.kyi.khyad.par.phyin.ci.log.tu. sgrub.par. byed.pa. ji.ltar.na. mig.la.sogs.pa. gshan.28gyi.don. yin. te i hdus. pa.ñid.kyi.phyir. mal.cha. dan. stan la.sogs.pahi. yan.lag.bshin. shes.pa. hdihi. rtags. ji.ltar. mig.la.sogs.pa.rnams.la. gshan.gyi.don.ñid.sgrub.par. byed.pa. de.ltar. hdus.pa.ñid.kyan. gshan.gyi. sgrub.par.byed.pa. yin.la. mal.cha. dan. stan.la.sogs.pahi. yan.lag.rnams.kyan.hdus. pa ñid.yin.pas.so ii
- 38. chos.can.gyi.ran.bshin.phyin.ci.log.du.sgrub.par.byed.pa. ji.ltar.na. rdzas. dan. las. dan. yon.tan. dnos.20 med.de. dnos.poḥi. rdzas. gcig.pa.can.ñid.kyi.phyir. dan i yon.tan. dan. las.kyi.ran.bshin.yin.paḥi.phyir i spyi. dan. khyad.par.bshin. shes.pa i
  ḥdiḥi. rtags. ji.ltar. rdzas.la.sogs.paḥi. ma.yin.pa.la. sgrub.par.byed.paḥi. dnos.po.yin.pa. de.ltar. dnos.poḥi. yod.pa.ñid.la. yan.
  bsgrub.par. byed.pa. yin. te i gñis.ka.la. mi.hkhrul. baḥi. phyir.ro ii
- 39. chos.can.gyi.khyad.par.phyin.ci. log.tu. sgrub.par.byed.pa.<sup>30</sup> hdi. ñid. ni. phyogs. sha.mahi. rtags. hdi.ñid.la. chos.can.gyi.khyad.par. gan. yod.pa. rkyen.gyis. byas. <sup>31</sup>pa.ñid. dan. i dehi.
  bzlog.pa.med.pa.rkyen.gyis. byas.pa.ñid.la. yan. sgrub.par.byad.pa. yin. te i gñis.ka.la.mi.hkrul.bahi. phyir.ro ii
  - 40. dpe.ltar.snan.ba.rnams. hdi.lta.32 ste 1 sgrub.par.byed..

<sup>27.</sup> MS hdihi.

<sup>28.</sup> MS bshin, C gashan. ni, V gshin, T2 gives the correct reading.

<sup>29.</sup> T¹ differing from all the versions, Skt. Ch T² reads rdzas. dan. las. dan. yon.tan. so. sor. med. del It may be translated: dravyam karma gunas ca pṛthag na bhavati, or it may also be translated: na dravyam, na karma, na gunah pṛthag bhavati. Evidently in the place of so. sor the actual reading should have been dnos. po. T² has bhavatvam or bhava eva (yod. pa. ñid. ni), while Ch has simply bhavah.

<sup>30.</sup> Here ji. ltar. na. should be supplied according to Skt.

<sup>31.</sup> MS writes byas striking off byed, V also has byas.

<sup>32.</sup> V wrongly reads ste for lta. The true reading seems to be lia 'five.' Cf. Skt. pancaprakarah.

paḥi.chos.ma.grub.pa. dan i bsgrub.par.bya.baḥi.chos.ma.grub.pa. dan i gñis.kaḥi.chos.ma.grub.pa. dan i rjes.su.hgro.ba.med.pa. dan i rjes.su.hgro.ba. phyin.ci.log.pa. yan no i shes.pa. chos. mthun.pa.ñid.kyis.so ii

- 41. chos.mi.mthun.pa.ñid.la. yan. sgrub.par.byed.pa. ldog.-pa.med.pa. dan i sgrub.par.bya.ba.ldog.pa.med.pa. dan i gñis.ka.-ldog.pa.med.pa. dan i ldog.pa.med.pa. dan i ldog.pa.phyin. ci.ldog.-pa. yan. shes.paho II
- 42. de.la. sgrub.par.byed.paḥi.chos.ma.grub.pa. ni. ji.ltar. sgra. rtag. <sup>33</sup>ste i lus.can.ma.yin.pa.ñid. kyi.phyir i gan. lus.can.ma.yin.pa. de. rtag.par.mthon. ste i dper.na. rdul.phra.rab.bshin. shes.pa i de. la.<sup>34</sup> phra.rab.la. bsgrub.par.bya.ba. rtag.pa.ñid. yod.la. sgrub.par.byed.paḥi. chos. lus.can. ma.yin.pa.ñid. med.de i rdul.phran.rnams.lus.can.ñid.yin. paḥi.phyir.ro ii
- 43. bsgrub.byaḥi.chos.ma.grub.pa. ni. ḥdi.ltar. sgra. rtag. ste.lus.can.ma.yin.pa.ñid.kyi. phyir | gaṅ. lus.can.ma.yin.pa. ñid. de. rtag.par. mthoù. ste | dper.na. blo.bshin. shes.pa | blo. la. sgrub.par.byed.paḥi.chos. lus.can.ma.yin.pa.ñid. yod.la. bsgrub.byaḥi. chos. rtag.pa. ñid. med.de. blo.mi.rtag.pa.ñid.kyi.phyer.ro ||
- 44. gñis.ka.ma.grub.pa. ni. gñis.su. dbye. ste i yod.pa.dan. med.pa. yan. shes.so ii de.la. bum.pa.bshin. shes.pa. yod.pa.la. gñis.ka.la.ma.grub.pa. ste i lus.can.ñid.yin.paḥi.phyir.dan i mi. rtag.pa.ñid.kyi.yan.phyir.ro ii nam.mkhaḥ bshin. shes.pa. med. pa. gñis.ka.ma.grub.pa. ste i nam.³6 mkhaḥ. med.pa.ñid.du. ḥdod.pa.laḥo ii
- 45. rjes.su.hgro.ba.med.pa. ni. gan.la. rjes.su hgro.ba.med.pas. bsgrub.par.bya.ba. dan. sgrub.par.byed.pa. dag. lhan.cig.yod.par. rab.tu. çes.par.byed.pa! ji.ltar. bum.pa.la. byas.pa.ñid.
  dan. mi. rtag.pa.ñid. kyan. mthon. shes.paholl
- 46. rjes.su.hgro.ba.phyin.ci.log.pa. ni. gan. byas.pa. de. mi.rtag.par. mthon. shes. brjod.par.bya.ba.la. gan. mi.rtag.pa. de. byas.pa yin. shes. zer.ba. lta.buḥo II

<sup>33.</sup> V MS te.

<sup>34.</sup> Here rdul is wanting in all.

<sup>35.</sup> C with V reads la for pa in MS.

<sup>36.</sup> MS wrongly writes nam twice.

47. chos.mi.mthun.pa.la.yan. sgrub.par.byed.pa.ldog.pa. med. pa. ni.<sup>37</sup> re.shig. las.la. bsgrub.bya. rtag.pa.ñid. ldog. stellas.rnams.mi.rtag.pa.ñid.kyi.phyir.roll sgrub.par.byed.pa. ldog.pa. med.dellas.rnams. lus.can.ma.yin.pa.ñid.kyi.phyir.roll

RIGS. PAR. HJUG. PAHI. SGO

- 48. bsgrub.par.bya.ba.ldog.pa.med.pa. ni. rdul.phra.rab. bshin. shes.pa.la. sgrub.par.byed.pa. lus.can.ma.yin.pa.ñid. ldog. ste i rdul.phran.rnams. lus.can.ñid.yin.paḥi.phyir.ro ii bsgrub.par.bya.ba. rtag.pa.ñid. ldog.pa. med.de i rdul. phran.rnams. rtag.pa.ñid.kyi. phyir.ro ii
- 49. gñis.ka. ldog.pa. med pa.ni. nam.mkhaḥ.bshin. shes. pa.la. rtag.pa.ñid. daṅ l lus.can.ma.yin.pa.ñid. ldog.pa.ma.yin.pa.ñid. (ldog.pa. med.)<sup>38</sup> de. nam.mkhaḥ.rtag.pa.ñid. kyi.phyir. daṅ l lus.can.ma. yin.pa.ñid.kyi. yaṅ.phyir.ro n
- 50. ldog.pa.med.pa. ni. ji.ltar. nam.mkhaḥ.la. rtag.pa ñid. dan ı ma.byas.pa.ñid. kyan. mthon. shes.pa. lta.buḥo u
- 51. ldog.pa.phyin.ci.log.pa. ni. ji.ltar. gan. rtag. ste. byas.-pa.ma.<sup>39</sup> byas. yin. shes. brjod.par.bya.ba.las. gan. ma.byas.pa. de.rtag pa. yin. shes.zer.ba. lta.buho II
- 52. hdi.rnams.kyis. phyogs. dan. gtan.tshigs. dan. dpe.ltar. snan.ba.rnams. brjod.pas. sgrub.par.byed.par.ltar.snan.ba.rnams.soll
- 53. bdag.ñid.kyis. rab.tu.rtogs.par.bya.baḥi. don.la. yan. mnon.sum. dan. rjes su.dpag.paḥi. tshad.ma.nid.dag.go n
- 54. de.la. mion.sum, rtog. 40 pa.dai.bral.ba, ste į çes.pa. gai. gzugs.la.sogs. paḥi. 41 don.la. mii. dai. rigs.la.sogs.paḥi.trog.pa. dai. bral.pa.de. dbai. po. so. soḥi. dbai.po.la. yod.pa. ni. mion. sum. shes. paḥo u
  - 37. All omit here las.bshin. i. e. karmavat of the original Skt.
  - 38. Here the bracketed portion appears to be unnecessary.
- 39. After ste the sense requires de. After byas. pa. ma. in both, V and MS, the actual reading is pas. yin. for byas yin as given above; the latter has, however, corrected pas to byas according to A. Evidently this second byas is not necessary, nor is the word pas required. See the Comparative Notes, § 51.
- 40. All rtogs. In Tib. the word for Skt. kalpanā is rtog.pa, not rtogs.pa which means bodhi, jnāna. etc. We should, therefore, read here rtog.pa. Nyāyabindu (p. 1) with T<sup>2</sup> reads rtog.pa. Our text, too, reads rtog.pa. just after a few words in this connection.
  - 41. All expecting V omit pahi.

- 55. rjes.su.dpag.pa. ni. rtags.las. don. mthon. baho u
- 56. rtags. ni. tshul.gsum. tshan.bar. brjod.pa. gan.las. gan. rjes.su.dpag.paḥi. çes.pa. skyes.pa. ḥdir. med. dbu.ma.pa. <sup>42</sup> mi.rtag. ces.pa. ḥdi.la.sogs.pa. ḥdi. rjes.su.dpag.paḥo II
- 57. gñis.ka.la. çes.pa.de.ñid. ḥbras. bu. ste | gzugs.la.sogs.pa. rtogs. pa.ñid.kyi.phyir.ro ||
- 58. tshad.ma. ḥan. de. ñid.de | don.byed.nus.pa. yan. dag.par. rtogs.pahi.phyir. shes.paho ||
- 59. don.gshan.la. rtog pa.dan. bcas.pahi. çes.pa. gan. skyes. pa. de. mnou.sum.ltar.suan.baho i ji.ltar.na. bum.pa. ham. snam. bu. shes. rtog.pa.dan.bcas.pa. de. ran.gi. mtshan.nid.kyi. yul.nid.las. mnon.sum.ltar.suan.baho ii
- 60. shar.gyi. rtags.ltar.snan.la. ma.rtogs.pa. don.ltar.snan.-bahi. çes.pa. ni. rjes.dpag. ltar. snan.ba. ste i rtags.ltar.snan. gi. dbye.ba. man.po. brjod.pa. de.las.rjes. su dpag.par.bya.ba.ltar.snan. bahi. çes.pa. ma.rtogs.par.hgyur.ba. de. ni. rjes. dpag. ltar.snan. baho ii
- 61. sgrub par byed pahi skyon brjod pa rnams ni sun hbyin.
- 62. sgrub.par.byed.paḥi.skyon.yan.ma.tshan.ba.danımnon.-sum.la.sogs.pa.guod. phyogs.kyi.skyon.ñid.danırtags.kyi.skyon.ma.grub.paḥi.rtags.ñid.danıma.nes.paḥi.rtags.ñid.danıhgal.-baḥi.rtags.ñid.danıdpeḥi.skyon.ñid.danıbsgrub.byaḥi.chos.-la.sogs.pa.ma.grub.paho u
- 63. deḥi. brjod.paḥi.phyir. rgol.gyis. rab.tu.rtogs.paḥi. dus.na. sun.hbyin.paḥon
- 42. Evidently the reading is defective here. It appears that the original xylograph from which the MS is made could not be read clearly owing to its indistinctness. So the scribe after dpag. pahi. ges pa first wrote hdi. na. med. mthun. pahi. rtags., then according to A corrected it to skyes. pa. hdir. med. dbu.ma. pa.mi.rtag. V, too, is very indistinct here and the reading that could only be guessed is hdir. me. dan. thus. pa. mi. rtag. As regards C, I think, the reading is identical with that of A. None of these readings gives any clear sense. One may, therefore, suggest the following in accordance with Skt.: hdir. me. dan. sgra. me. rtag. atrâgnih, sabdo'nityah. See Comparative Notes, § 56.

64. sgrub.par.byed.pa. skyon. mi.hgyur.ba.la. skyon.brjod.-pa.rnams. ni. sun.hbyin.ltar.snan.ba.rnams. te i ji.ltar.na. sgrub.par. byed.pa. yan.dag.par.tshan.ba.la. ma.tshan.ba.nid. brjod.-pa. dan i phyogs. skyon.med.pa.la. phyogs.kyi. skyon.brjod.pa.dan i grub.pahi. rtags.la. ma.grub.pahi. rtags.su. ama.nes.pa.med.pahi. rtags.la. ma.nes.pahi.rtags.su.brjod.pa. dan i mi.hgal.bahi.rtags.la. hgal.bahi. rtags.su.brjod.pa. dan i skyon.med.pahi. dpe.la. dpehi.skyon.brjod.pa. ste i hdi.rnams. sun.hbyin.ltar.snan.ba.-rnams.soihdi.rnams.kyis.gshan.gyis.44 phyogs.la.skyon. med.pa.-ma.brjod.deiskyon.med.pa.nid.kyi.phyir.shes.pa.re.shig.bshag.goil

65. tshig.don.cun.zad. kun.bçad.pa I snon.la. phyogs. tsam. bsgrubs. paḥi. phyir I gan. hdir. rigs. dan. mi.rigs. kyan I gshan.las. de.dag. legs.çes. 45 bya II

shes.pa. rigs.par.hjug.pahi. sgo. slob.dpon.chen.po. phyogs.kyi. glan.pos. mdzad.pa. rdzogs.so n

kha.cheḥi. pa.ṇdi.ta.chen.po. thams.cad.mkhyen. dpal.bsrun. ba.las : çā.kyaḥi.dge.slon. grags. pa.rgyal.mtshan. dpal. bzan. pos : dpal.sa.skyaḥi, gtsug. lag.khan chen.por. bsgyur.baḥo !!

<sup>43.</sup> The words brjod. pa. dan, Skt. vacanam ca, are wanting here.

<sup>44.</sup> Read gyi for gyis as the sense requires.

<sup>45.</sup> MS shes, but it is wrong.

COMPARATIVE NOTES

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

## COMPARATIVE NOTES

The figures to the left refer to the pages and lines respectively in the Skt. text.

- 1 3 शास्त्रार्थ. अर्थ is omitted in T1. Ch. reads सर्वशास्त्रशारार्थ. 12.
- ,, ,, प्रतिपाद्यत इति. T¹ has प्रत्याय्यत इति (rab.tu.rtogs.par.byed.paḥi phyir.ro. shes.paḥo ॥) 1b.
- ,, 7 After साध्यत्वेन T1 adds here एव (kho. nar). 2.
- ,, ,, इति वाक्यशेष: is not in T1 T2 Ch.
- ,, 8 नित्यः शब्दोऽनित्यो वा. Here T1 T2 Ch read only शब्दोऽनित्य: and not नित्यः शब्दोऽनित्यो वा as in Skt. 4.
- ,, 9 सपक्षे सत्त्वम्. T<sup>1</sup> सपक्ष एव सत्त्वनिश्चयः (mthun.pani.pyogs.ñid. la. yod.par.nes.pa ). T<sup>2</sup> follows Skt. while Ch reads सपक्षे निश्चयसत्त्वम्<sup>2</sup>.5.
- ,, ,, विषक्षे चासस्त्रम्. T1 reads विषक्षे च असस्त्रिनश्चय एव (mi.mthun. paḥi. phyogs.la. med.pa.ñid.du. ies.pa. yai.io). T2 Ch follow Skt. 6.
- ,, ,, ° विपक्ष इति. T¹ T² add here चेत् 'if' (she.na) while Ch has उक्त 'said' (wei) omitting इति. 7.
- त्र कृतकत्वं अनित्यादी हेतुः. T¹ reads: de.la. byas.pa.ñid. dam । btsal.ma.thag.tu.byui.ba. phyogs.kyi.chos. ñid. daii. bsgrub.par.bya.ba.med. pa. ñid.du. ies. pa. shes. pa. mi.rtag.pa.la. gtan.tshigs.so ॥ It may be translated thus:-तत्र कृतकत्वं प्रयत्मानन्तरीयकत्वं वा पक्षप्रमे एव साध्यामाव एव च निश्चय इति अनित्ये हेतुः But it is not clear. Ch reads तत्र कृतकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्त्वं वा सर्वथा पक्षप्रमे एव, सपक्षे निश्चितमस्ययेव, विपक्षे सर्वथा नास्त्येव इति अनित्यादी हेतुः. ⁴ T² follows Ch. It is to be noted here that at the end of the sentence there is अनित्यादि ("अनित्यादी") both in Skt. and Ch, but in T¹ and T² there is only अनित्य (mi.rtag.pa.) and not आदि (la.sogs.-pa) added to it. 8.
- 1 15-16 साधर्म्येण वैधर्म्येण च. T1 T2 Ch सधर्मी विधर्मध. 9.
- 2 3 तस्था. T1 Ch omit this. 10.
- ,, 4 After आकाश Ch adds आदि (teng) 5. Te follows it. 11.

- 2 4-5 Here Te differing from all the versions defines अनित्य and कृतक and not नित्य and अकृतक respectively. 12.
- ,, 5-6 यथा° भाव इति. T¹ reads यथा भावाभावी भाव इति (ji.ltar. yod. daii. med. dag. yod. ces) Evidently it is wrong. 13.
- ,, 7 पर.° T1 has परेण (gshan.gyis). 14.
- ,, 8-9 कृतकःवादिति पक्षधमेश्चर्नम्. T² differing from Ch reads कृतकःवाद् हेतोः (byas.paḥi.phyir. ni. gtan.tshigs. yin.no). 15.
- ,, 9 तदनित्यम्. T' तिन्नत्यम् (de. ni. rtag.par) which is wrong. The actual reading there seems to be de. mi.rtag.par (तदनित्यम्) 16.
- ,, ,, घटादि: T1 has घट: instead of घटादि: as in Skt. 17a.
- " 11 ° आकाशम्. T¹ has आकाशादिः (nam.mkhah.la.sogs.pa). 17b.
- ,, 13 पक्षाभास: Ch appears to read साध्य-(or साधन-) पक्षाभास whiel To reads साध्याभास (bsgrub.bya.ltar.snan.no) 18.
- ,, 14 आगमविरुद्ध: In T1 आगमविरुद्ध ( yid.ches.pas. bsal.ba, lit. विश्वासविरुद्ध ) is after लोकविरुद्ध. Ch reads here स्वसिद्धान्तविरुद्ध 7. 19.
- ,, 16-17 प्रसिद्धसंबन्धः. T<sup>1</sup> grags.pas.bsal.ba. It can be translated by प्रसिद्धिबन्दः. But in illustrating it below the reading is rab.tu. grags.pa. dan. hbrel=प्रसिद्धसम्बन्धः. The reading in the text should be corrected accordingly.

In To in the fourth place the same phrase (i. e. grags. pas.bsal.ba.) occurs and is illustrated by the same example as in Skt. adding, however, a little more as in Ch. Ch strictly follows Skt. excepting the last term which it reads as परस्परसम्बन्धप्रसिद्ध 8. T2 has परस्परसिद्ध (phan. tshun. grub. pa.ho ). After स्ववचनविरुद्ध (T1: rain.gi. tshig.gis.bsal.ba. dan; T2: ran.gi.tshig.gi. bsal.ba. dan) T2 differs in giving the remaining terms from both Skt. and Ch. For, we read in it: bsgrub.byahi chos .ma.grub.pa. daii ( = साध्यधर्मासिद्धः ) । bsgrub.byahi.chos.can.ma.grub. dan. (= साध्यधम्थेसिद्धः)। gñis.ka.ma.grub. pa. dan (= उभयासिद्धः) । phan.tshun.grub. pa. ho. (= परस्पर-सिद्ध)। As regards the first two terms it is to be observed that the words धर्म and धर्मिन convey the same things as the words विशेषण and विशेष्य respectively in other versions. In illustrating the last term it says: sgra. ni. mñan.bya. yin. no (= शब्द: श्रावण:). See Note on श्रावण: शब्द इति, below, 3,

- 4-5. It is to be noted that the first two of the above terms are somewhat different when they are illustrated, for they are given as धर्मीसिद्ध (chos.ma.grub.pa) and धर्म्येसिद्ध (chos.can.ma.grub. pa) respectively. 20.
- 2 18 नित्यो घट इति. After घट Ch and To add आदि (teng; and la. sogs.pa respectively). 21.
- ,, 20 Before जुनि नर° Ch and T² add चन्द्रो न शशाङ्को वस्तुत्वात् (or भावात्); Ch.: huai t'u fei yüeh yu ku³; T²: ri.bon.can. zla. ba. ma. yin. te I yod pahi. phyir I 22.
- ,, 20 After°क्पालं Ch adds सर्व- (chang). 23.
- ,, 21 शङ्घातित्वत्. T<sup>2</sup> शङ्घधर्मवत् (dui.chos.bshin). 24.
- ,, 22 माता. T<sup>1</sup> T<sup>2</sup> ma.mo which generally means a 'grandmother.' It may also mean a 'mother.' Cf. ma.mohi.ma = a 'mother of mother', an epithet of Pāṛvatī. 25.
- 3. 2 चेतन. T<sup>1</sup> sems.dpah.can 'one with a brave mind', ज्ञू चित्त. dpah is here unnecessary, sems.can being quite sufficient as in T<sup>2</sup>. 26.
- ,, 3-4 मुखादि°. Ch omits खादि and reads समवायसामश्रीहेतुप्रत्यय: (ho hê yin yüan).¹° T seems to follow it partly and gives a peculiar reading which is not quite clear to me: bdag. ni. rgyu. rkyen. ḥdus. çin rten. cin. ḥbrel. bar. sbyor. baḥi. byed. pa. po. yin. no ॥ 27.
- ,, 4–5 श्रावणः शब्द इति. T¹ dper.na. me. dro.ba.med. ces.pa.lta. buḥo = यथा अग्रिरनुष्ण इति. It has already been noted (Note 20, 2.16-17 above) that the last पक्षाभास in T¹ is प्रसिद्धिविषद and the illustration given above is quite in accordance with it. Yet, T¹ itself, when it illustrates the term, reads प्रसिद्धसम्बन्ध. It appears that T¹ is perfectly right in reading the last पक्षाभास as प्रसिद्धतम्बन्ध and in illustrating it as अग्रिरनुष्ण:, for how can प्रसिद्धसम्बन्ध be a पक्षाभास and be illustrated as शब्द: श्रावण: as there is nothing here which can make an appearance (आभास) of the पक्ष? It is, therefore, evident that there is some confusion in the MSS of both the Skt. and other versions. 28.
- 3. 5 एवां वचनानि. T' has singular number, वचनम् (brjod.pa. ni). Ch agrees with Skt. But T' एवं 'thus' (hdi. skad.du). 29.

- 3. 5-7 धर्मस्बद्धप° प्रतिज्ञादोषाः. The reading of this sentence differs widely in other versions as noted below. In To there is धर्म-स्वह्मपनिराद्धरणमुखम् (chos.kyi. ran.bshin.hgog.par. byed.pahi. sgo, ste) and not धर्मस्बह्न भुखेन as in Skt. As regards 'निरा-क्रणमखेन Ch follows Skt. The whole sentence in To runs thus: एशं वचनं ध्रमस्त्रह्मपनिराकरणमुखं, सम्यक् साधनफलामावात् ( फलामाव = वैकल्य ) प्रतिशादीपाः। The sentence ends here. The original is as follows: hdi.rnams.kyi. brjod.pa.ni. chos. kyi. ran.bshin.hgog.par. byed pahi.sgo. ste van.dag.sgrub.par. byed.pa,hbras.bu. med. pahi. phyir. dam. bcah. bahi. skyon. rnams. so ॥ °मुखेन in निराकरणमुखेन and वेंफल्यत: in साधनवैफल्यत: in Skt, are supported by Ch. The sentence in Ch ends in पक्षामासो दोब: as in T' in प्रतिज्ञादोषा:, the former reading पक्षामास-दोष instead of प्रतिज्ञादोष as in Skt. and T1. The Chinese version of the sentence in question may be translated thus: \$3-शानि वचनानि धर्मस्यरूपनिराकरणमुखेन प्रतिबन्धकभावात् साधनवैकल्याच पक्षाभासा दोषा:11. Te is here explanatory and runs as follows: hdi. skad. du 1 de.mar.brjod.pa.dag. no.bo.bsal.bahi. phyir. dan I sgrub.mi.dgos. pahi phyir. dan I sgrub.par.nus. kyan. hbras.bu.med.pahi.phyir. bsgrub.byahi. skyon. yin. pas. ltar.snan. no. ॥ It may be translated thus: एवं नानावचने: स्वद्धपनिराकरणाद् असिद्धप्रयोजनाच सिद्धिशक्ताविष फलाभावात् (वैफल्यात्) साध्यदोषेण आभासः । 30.
  - ,, 6 प्रतिज्ञादोषा:. Ch Te omit प्रतिज्ञा.. See note on 3. 5-7 above. 31.
    - 7 उत्ताः पक्षाभासाः. This is not in T1 while T2 reads साध्याभावनिर्देशो निष्ठितः (bsgrub. bya. ltar. snan. bstan. zin. no ॥) 32.
  - ,, 9 अन्यतरासिद्धः. T1 lit. यद्योध्यासिद्धः (gan.yan. run.ba.la. ma.grub. pa), T2 lit. यद्योध्येकासिद्धः (gan.run.gcig.la. ma.grub.pa), Ch एकतरासिद्धः 12. 33.
  - ,, 14-15 आकाशासन्त्रवादिनं प्रति. T' आकाशासन्त्रवादिनं प्रति (nam.mkhahi. yod.pa. ñid.du. brjod.pa. la) which is wrong. The Tibetan reading must be med.pa.ñid instead of yod.pa.ñid. 34-35.
  - ,, 16 साक्षेकरेशाहित:. Before दृति the word देश (yul) is omitted in T<sup>1</sup> and T<sup>2</sup>. 36.
  - ,, 20 कि घटना. Alter घट T1 T2 Ch add आदि (Tib. la.sogs, Ch leng13). 37.

T¹ reads here: यथा घटादिवत् प्रमेयत्वात् नित्य इति (ji.ltar. bum.pa.la.sogs.pa.bshin. gshal.bya.ñid.kyi.phyir. rtag. ces.pa.lta.buho) and omits altogether शब्द: भाहोस्वित् नित्य इति । 38–39.

- 3. 22 असाधारणः. T1 T2 Ch add सन्द: after this. 40.
- 4. 1 अन्यस्यासंभवात्. T' T' Ch 'स्याभावात्. 041.
- ,, 2 किंम्भूतस्यास्य श्रावणत्वम् T¹ श्रावणत्विमदं कथं वश्यदेतुरिति (mñan.bya.ñid. hdi. ji.ltar. na. the tshom.gyi. gyu. ñid. do. shes. paḥo॥).

  T² अनेन हेतुना गभीरः संशयो भवति ( gtan.tshigs. hdis. the. tshom. zab.bar. hgyur. ro॥) Ch appears to follow Skt. 42.
- ,, 3 T2 omits यथा (dper. na). 43.
- ,, ,, अप्रयत्नानन्तरीयकः. T¹ अप्रयत्नोत्पन्नः (rtsal.bas.byui.ba.ma.yin. te). 44.
- 4-8 अप्रयत्नानन्तरीयकः पक्षः अनेकान्तिकम्. T¹ अस्य विपक्षः प्रयत्नोत्पन्नः, विद्युराकाशादिः सपक्षः । तत्रेकदेशविद्युरादो अनित्यत्वं नाकाशादो । अस्य सपक्षः प्रयत्नानुत्पनः ।
  विपक्षश्र घटादिः । तत्र सर्वत्र अनित्यत्वं विद्यते । एतद्गपि विद्युद्घटादिसाधम्येण
  अनेकान्तिकं (hdiḥi. mi.mthun.paḥi.phyogs. ni. rtsal.ba.las.byun.baḥo ॥ glog. dan. nam.mkhaḥ.la.sogs.pa. ni.
  nthun.phyogs so ॥ de.la. yul.gcig. glog.la.sogs.pa.la. mi.rtag.pa.ñid. yod. la. nam.mkhaḥ. la.sogs.pa.la. med.kyi.
  hdiḥi. mthun. phyogs. rtsal.ma.byun. dan. mi.mthun.phyogs. bum.pa.la.sogs.paḥo ॥ de.la. thams.cad.la. mi.rtag pa.ñid yod.la. ḥdiḥi.yan. glog. dan. bum.pa.chos.mthun.paḥi, phyir. ma.nes.paḥo ॥).

T³ अप्रयत्नानन्तरीयकत्वं साध्यत्रभेः, तच विषक्षे घटादौ हेतुन्यासम् इति विद्यद्व-घटादिसाधन्थेण अनैकान्तिकम् (brtsal.ma.thag.tu.hbyun.ba. ma.yin. pa. bsgrub. byahi. chos ı de.ni. mi.mthun.phyogs. bum.pa.la.sogs.pa.la. gtan.tshigs.khyab.par. yod. la. glog.dan. bum.pa.la.sogs.pa. mthun.chos. byas. na. ma.nes. pa.ste ।).

Ch reads: अप्रयत्नानन्तरीयकः पक्षोऽस्य धटादिविपक्षः तत्र सर्वत्र विद्यते 14.

., 8-10 कि घटनत् °. After घट T1 T2 add आदि (la.sogs.pa.). 48.

T¹ altogether omits आहोस्वित् ° अप्रत्नानन्तरीयकभिति. T² reads here: अनित्यत्वं हि घटादिवत् प्रयत्नानन्तरीयकत्वे वा [ अनित्यत्वं ] विद्युदादिवद् अप्रयत्नानन्तरीयकत्वे वा इति आश्चः. After ° साधम्यंणानैकान्तिकम् Ch appears to have been confused and defective. It is not here followed by T². 49.

- 4. 11 After प्रयत्नानन्त अनिद्यत्वात् T¹ reads प्रयत्नानन्तरीयक: (lit. प्रयत्नोत्पन्नः) शब्दोऽस्य पक्षः, घटादिः सपक्षः (rtsol.ba.las.byun.bahi. sgra.ni. hdiḥi. phyogs. so ı bum.pa.la.sogs.pa. ni. mthun. phyogs). 50.
- ,, 13 After अनित्यत्वं T<sup>1</sup> runs विद्युदाकाशादिविपक्षः। तत्र विद्युदादौ अनित्यत्वं विद्युदा नित्यत्वं विद्युदादौ अनित्यत्वं nam.-mkhaḥ.la.sogs.pa.la. mi.rtag.pa.ñid. yod. la. । nam.mkhaḥ.la.sogs.pa.la. med.pa. । deḥi.phyir. ḥdi.an. snam.bshin. ma.nes.paḥo ॥).

After विपक्षेकदेश व्यापी यथा। (1. 10) Te reads शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक इति साधने अनित्यत्वादिति कथनकाळे साध्यो धर्मः प्रयत्नानन्तरीयकः। अस्य सपक्षो धटादिरनित्यत्वन्याप्तः। विद्युदाकाशादिर्विपक्षः। पक्षेकदेशे विद्युदादौ विद्युते अनित्यत्वं। आकाशादौ एकदेशे न विद्युते। तस्मात् तदिष पूर्ववदनेकन्तिकम् (sgra. btsal.-ma.thag.tu.byun.bar. sgrub.pa.la. mi.rtag.pahi. phyir.-te। brjod.pahi.tshe. bsgrub.byahi.chos. btsal.ma.thag.tu. hbun.ba । hdi. mthun.phyogs. bum.pa.la.sogs.pa.la. mi.rtag.pa. ñid. khyab. par. yod. la. l glog.dan. nam.mkhah.la.sogs.pa. ni. mi.mthun.phyogs. yin. te। phyogs. (supply kyi. yul.) geig. glog.la.sogs.pa.la. yod.la.nam.mkhah.la.sogs.pa. la. phyogs. geig. la. med.pas. de. yan. snar. bshin. ma.nes.pa. yin. no. 11).

Ch शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकोऽनित्यत्वात्, । प्रयत्नानन्तरीयकः पक्षः । अस्य घटादिः सपक्षः । तत्र सर्वत्र अन्तिरयत्वं विद्यते । अस्य विद्युदादिर्विपक्षः । तत्र एकदेशे विद्युदादौ तद् विद्यते नाकाशादौ । तस्मात् पूर्ववद् अनैकान्तिकम् ॥ 15.51.

,, 16 विशुद्ध द्वाधम्येण. T<sup>1</sup> T<sup>2</sup> Ch omit this. See notes above on 4. 13, and below on 4. 10-17. 52.

- , 10-17 It is to be noted that in Skt. in this section (§ 32) तस्मादेतद्वि विशुद्धदादिसाधम्येण अनेकान्तिकम् is written twice (once with पूर्ववत् and once without it) and only once in the preceding section; while in T¹ T² and Ch it is only once in the preceding section and in the present one it is omitted altogether referring however to it by पूर्ववत्. See notes above on 4. 13 and 4. 16. 53.
- ,, 18-19 नित्यः पक्षो° सपक्षः. T¹ अस्य निस्यः पक्षः । आकाशपरमाण्यादिः सपक्षः (ḥdi.la. rtag.pa.ni. phyogs. so । nam.mkhaḥ. dan. rdul.phran.-la sogs.pa. ni. mthun.phyogs. so ॥). 54.
- ,, 19 तत्रैकदेशे. Ch T² omit it; T¹ तत्र सपक्षेकदेशे ( de.la. mthun.phyogs.kyi. yul.cig ). 55.

- 4 19 आकाशादी. T1 omits आदी. 56.
- ,, ,, परमाणी. T¹ Ch add आदी reading rdul.phran.la.sogs.pa.la. and chi wei têng¹ respectively. T², however, follows Skt. 57.
- ,, 20 Ch omits अनित्यः पद्मः, while T' retains it. 58.
- ,, ,, तत्रैकदेशे. T' omits only एकदेश, while Ch and T' omit both तत्र and एकदेश. 59.
- ,, 21 Ch. T² omit. अमूत्तींवम्. 60.
- ,, ,, घटादी. T1 omits आदि. 61.
- 5. 1 घटनत्. Ch. To add आदि (teng and ia. sogs. pa respectively). 62.
- ,, 2 शब्दल्ववत्. T¹ शब्दवत्. 63.
- ,, 2-3 उभयोः समुदितावेव. T¹ इति विरुद्धार्थयोरेकत्र वृत्तिरुभयोः संशयद्वेतुरेव। (shes. pa. hgal.baḥi. don.dag. gcig.la. yod.pa. ni. gñis.ka.la. the.tshom.gyi. rgyu. ñid. do u). T² तयोरभयोग्हनसंशय- हेतुत्वादनैकान्तिकम् (de. gñis.ka.la. the.tshom. za.b.yin.paḥi.-phyir. ma.nes.pa. yin. no u). 64.
- ,, 3 चतुःप्रकारः. Ch. T¹ omit प्रकार. 65.
- ,, 4-6 धर्मस्वद्भप° साधनश्रेति. Here in these four technical terms Ch and T³ read विरुद्ध (Ch. hsiang wei;¹ Tib. hgal.ba) instead of विपरीत° (T¹ phyin.ci.log). But, in the fourth term, T³ has व्यभिचार (hkhrul.pa.). 66.
- ,, 5 धर्मिस्वह्मविषरीत°. T<sup>2</sup> lit. धर्मिस्वविषरीत (chos.can.ran.ldog. dan). Here in the Tib. version after ran the word bshin seems to have been left out. 67.
- ,, 5-6 धर्मिविशेष° साधन:. T धर्मिव्यभिचारविष्द्धेतुः (chos.can.gyi. hkhrul.pa. dan. hgal.bahi. gtan.tshigs. so ॥). 68.
- ,, 7 नित्यः शब्दः °रीयकत्वाद् वेति. See NB, p. 113: ''यथा कृतकत्वं प्रयत्ना-नन्तरीयकत्वं च नित्यत्वे साध्ये विरुद्धो हेत्वाभासः.'' T' adds here उक्ते (brjod. na). 69,
- ,, 8 विषक्ष एव. T¹ omits एव. 70.
- ,, 9-10 परार्था°. This line is entirely found in NB, p. 113. It is called their इष्टविधातकृद्धिरद्ध । 71.
- ,, 9 संघातत्वात्. Tº hdus. çin. bsgas. 72.
- ,, 9 शयनासनादि°. T' omits आसन. 73.
- ,, 10 अङ्गविशेषवत्. T' T' Ch with NB omit विशेष. Ch T' omit also अङ्ग before it. 74.
- ,, 11 परस्यात्मन:. T1 T2 Ch omit आत्मन:, but see NB, pp. 77-78. 75.
- ,, ,, संहतत्त्वमिष साधयति. The point is very clearly explained in NB, pp. 77-78,

5. 10-12 अयं देतुर्यथा उभयत्राज्यभिचारात्. The whole sentence in T¹ is as follows: अयं देतुर्यथा चक्षरादीनां पारार्थ्य साधयति तथा संइतत्वमिष परस्य साधयाति शयनासनाद्यङ्गानां संइतत्त्वात् (ḥdiḥi. (read ḥdi, also in the text) rtags. ji.ltar. mig.la.sogs.pa.rnams.la. gshan.gyi. doi.ñid. sgrub.par. byed.pa. de.ltar. ḥdus.pa. ñid.kyai. gshan.gyi. sgrub.par.byed.pa. yiii. la. mal.cha. dai stan-la.sogs.paḥi. yai lag.rnams. kyan. (kyi?) ḥdus. pa. ñid. yin. pas. so. ॥)

T² here may be translated thus: यथा चक्करादि परार्थसाधनं संहतत्वात् शम्यादिविद्युक्ति अयं हेतुः चक्करादीनां परार्थत्वासाधनः, सन्यत्र साध्यवर्ध-विशेषविद्युक्ति अयं हेतुः चक्करादीनां परार्थत्वासाधनः, सन्यत्र साध्यवर्ध-विशेषविद्युक्ति वा जायते । शम्यायि संघातः अन्येन संभोगात् (dper.na. mig.la.sogs.pa. gshan.gyi.don.byed.pa. yin. te i hdus.çin. bsgas.paḥi. phyir. te. mal.cha.la.sogs.pa. bshin. shes. brjod. na. i gtan tshigs. hdis. mig.la.sogs.pa. gshan.gyi.don. med.par.sgrub.pa. ḥam i gshan.du.na. bsgrub.par. bya.baḥi. chos.kyi. khyad.par. dan. hgal. bsgrub.par. byed.par. ḥgyur. te i mal.cha.la.sogs.pa. an. hdus. çin. bsgas.pa. yin. te. gshan.gyis. lons.spyod. paḥi phyir II). 77.

- ,, 13 एकद्रव्यत्वात्. To adds भावस्य (diios.pohi) before एक°. 78.
- ,, 13-14 गुणदर्मस च भावात. T¹ गुणदर्मस्वभावात (yon.tan. dan. las.kyi. ran.bshin. yin.pahi. phyir ।). T² गुणदर्मभावात (yon. tan. dan. las.yod. pahi. phyir.). Ch गुणदर्महेतो: (te yeh ku) 18. 79.
- ,, 14 सामान्यविशेषवत्. T1 omits सामान्य. 80.
- ,, 15 द्रव्यादिप्रतिषेधं भावस्य साध्यति. Tomits आदि in द्रव्यादि . Ch Tomit भावस्य which follows. See Note below 5. 15-16. Toreads साधको भावः ( sgrub.par.byed.paḥi. dios.po. yin. te ), 81.
- ,, 15-16 भावस्याभावत्वमपि. T<sup>1</sup> reads भावत्वम् (yod. pa. ñid.) instead of अभावत्वम् (med. pa. ñid). Ch T<sup>2</sup> omit भावस्य. See Note 81, above on 5. 15. 82.

अयं ॰ साध्यति (ll. 14-16). T¹ gives here a defective reading which may be translated thus: अयं हेतुर्यथा द्रव्यायभावस्य साधको भावः, तथा भावभावत्वस्यापि साधकः (hdi (read this also in the text for hdihi), rtags. ji.ltar. rdzas.la sogs.pahi. ma.yin.pa.la. sgrub par. byed.pahi. dnos.pa.yin.pa. de.ltar. dnos.po.hi. yod.pa. ñid.la. yan. bsgrub. par. byed. pa. yin. te 1). 82.

,, 16 °अन्यभिचारात. Ch निश्चयात (chii chiich ting ku) 19 and so T<sup>2</sup> (nes pahi. phyir. ro). 83.

- 5 17 Tomits यथा (ji.ltar.na). 84.
- ,, अयमेव हेतुरस्मिन्नेव पूर्वपक्षे. T' अयमेव पक्षः अस्मिन्नेव पूर्वस्मिन हेतौ (hdi. nid. ni. phyogs. sia.mahi. rtags. hdi.nid.la). Ch follows Skt. and it may be translated: अयमेव हेतुः पूर्वपक्षे. T' is defective and omits पक्ष altogether, and appears to mean पूर्वस्मिन् (पक्षे) स एव हेतुः. 85.
- ,, 18 सप्रत्ययकर्तृत्वम्. T' सत्प्रत्ययक्तत्वम् (yod.pa.rkyen.gyis. byas.-pa.ñid). MS. reads byas instead of byed having struck off the latter. With byed the phrase would mean सत् कर्तृत्वम् See note below on 5. 19 असत् 85°.
- ,, 19 असःप्रत्ययकर्तृत्वम्. T<sup>1</sup> असःप्रत्ययक्वतत्वम्. See note above on 5. 18.
- ,, 19 After साधयित Ch Te add द्रव्यादिप्रतिषेधवत. 86.
- ,, 20 Before दृष्टान्ताभासो Ch adds उत्तो हेत्वाभास: (i shuo szū yin), 20 while To reads हेत्वाभासोपदर्शनं निष्ठितम् (gtan.tshigs.ltar.-snan.bead. zin. te 1). 87.
- द्यान्ताभासो द्विविधः°. T' first reads. द्यान्ताभासा एवम् (dpe.ltar. snan.ba.rnams. hdi.ltar. ste.) and then having mentioned all the five kinds of दशन्ताभास in साधम्ये beginning with साधनधर्मा (sgrub.par.byed.pahi. chos.ma.grub.pa. and ending in विपरीतान्त्रय ( rjes.su.hgro.ba.phyin.ci.log.pa. an. no ) it says इति साधार्येण (shes.pa. chos.mthun pa.ñid. kyis. so). Then in the same way it begins with वैधम्बंडिप (chos.mi.mthun.pa.ñid.la. yai) and gives the names of the five kinds of दृष्टान्ताभास in वैधर्म्य, साधनाव्यावृत्त (sgrub. par.byed.pa.ldog.pa.med.pa. dan) being placed first which comes after साध्याव्यावृत्त in Skt. Ch and T2. After this, T1 proceeds to explain each of the द्यान्ताभासs beginning with तत्र साधनधर्मा सिद्धो यथा (de.la. sgrub.par.byed.pahi.chos. ma. sgrub.pa. ni. ji.ltar). It is to be noted here that T1, unlike Skt. Ch and T2, does not read the word 43 (Ch wu, Tib. lina) as the number of either of the two kinds of the दृष्टान्ताभास.

Ch T' are quite in agreement with T'. T' has, however, given only the four kinds of its साध्यम्बेद्धान्ताभास (chos.-mthun.paḥi. dpe.ltar.snan.ba) carelessly leaving out one i. e. साध्यममिस्द. It has, however, been mentioned and explained later on with the other kinds of साध्यम्बेद्धान्तs. For

अनन्वय and विपरीतान्वय To reads अयोग (? ma.sbyar.ba) and विपरीतयोग (phyin.ci.log.tu. sbyar.ba.)

In passing it may be observed here that in NB, pp. 87 ff. and Jain logic (प्रमाणनयतस्वालङ्कार, यशोविजय-जैनप्रन्थमाला, 22, Part I, pp. 115 ff.) there are nine kinds of दृष्टान्ताभास both in साधम्ये and वैष्टम्ये 88.

- 6. 2-3 नित्य: शब्दो ° परमाणुवेद, T1 Ch T2 omit here परमाणुवत्. 89.
  - 4 साधनधर्मोडमूर्तत्वं. The leading of T2 seems defective. It reads here as corrected according to ASB copy: sgrub.byed .kyi, chos, thogs, pa. med. pa. grub. pa. ste (the original reading being: sgrub.byed. chos. grogs. sam. grub. pa. ste) which gives no sense. Now, sgrub.byed. kyi. chos is quite clear meaning साधनधम: and the phrase, thogs.pa.med.pa is used in this connection just before a line, and it is evident that it is employed there in the sense of अमृतेल of Skt., lus. can. ma. yin. pa. ñid of T1, and yu chi ai21 of Ch. But the literal meaning of the word thogs.pa is 积新. cf. thogs.pa.med meaning way. In NB (Bibliotheca Buddica, ed. Stcherbatski), pp. 70, 76, the phrase thogs.pa.med is used for Skt. अप्रतिबद्ध. So it appears that it means संहत or संइतल which is tantamount to मृतित्व. Thus thogs.pa.med.pa means अमूर्त or अमूर्तत्व, and the sentence under discussion (i. e. thogs.pa.med.pa. grub.pa) may mean अमुर्त(-त्व)-सिद्धि. But as has already been observed that the reading is defective here, I should like to read thogs.pa.med.pa.ma.grub.pa, and it may be translated thus: (साधनधर्म-) अमूर्तत्वासिद्धि. 90.
  - ,, 4 मृतंत्वात्. See NB, pp. 94, 116. Te reads throughout thogs.pa.med.pa for this. See note on 6.4 साधनधर्मीऽमृतंत्वम् above. 91.
  - ,, 6 बुद्धिवत्. T¹ omits बुद्धिवत्. Ch T² omit नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्. Instead of बुद्धि-in बुद्धिवत् T² reads here वेदना-and so below. 92.
  - ,, ,, यदमूर्त तिन्नत्यं दृष्टं यथा बुद्धिः. Ch T' omit this. 93.
  - ,, 10 अनित्यत्वान्मूर्तत्वाच घटस्य. T' omits घटस्य and reads only मूर्तत्वादनि-त्यत्वाच. Ch T' omit the whole altogether. 94
  - ,, 11 तद्यस्ववादिनं प्रति. T' °कामं instead of °वादिनं. 95
  - , 12 साध्यसाधनयो:. Ch T2 add here घटादौ. 96.
  - ,, 12 प्रदर्शते. T1 प्रज्ञायते (rab. tu. çes. par. byed. pa). 96ª
  - ,, 14 यस्त्रतकं तदनित्यम्. Teads सर्वम् (thams, cad) instead of तद्. 97.
  - ,, इष्टमिति वक्तव्ये. Ch T² omit दृष्टम्. 98.

- 6 15 वर्गीति. Ch adds here एवं साधम्येंण दृष्टान्ताभासाः, while T<sup>2</sup> reads एते स-(धर्म-) दृष्टान्ताभासाः (de.rnams.ni. mthun.dpe.ltar.snan.no) leaving out the word धर्म (chos) after Skt. स-or Tib. mthun. 99.
- 6. 16 पञ्चत्रकार:. See note 88. 100.
- ,, 18 तत्र साध्यान्यावृत्तो यथा. See note 88. 101.
- ,, 19 नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात् परमाणुवत्. T1 Ch T2 omit this. 102.
- ,, 19-20 यदनित्यं परमाणु: T¹ omits यदनित्यं नमूर्त दृष्टं यथा परमाणुः। Ch T² follow Skt. But as regards T³ something is to be noted. The actual reading in the original MS. is: mi. rtag. pa. rnams. ni. thogs.bcas.mthon.ba.yin.te. rdul.phra.rab. bshin. no । It means अनित्यानि मूर्तानि दृष्टानि परमाणुवत्. Thus it clearly corresponds to both Skt. and Ch with a single and immaterial variation that in T² there is plural number while in Skt. and Ch there is singular. But according to ASB copy, min. te (न) is written for yin.te after mthon.ba ( दृष्ट ) which is wrong. 103.
- ,, 20-21 मूर्तत्वात्ररमाणूनाम्. Ch T² omit this. 104.•
- ,, 22 साधनाव्यावृत्तो यथा. See note 88. 105.
- 7. 1 कमैविदिति. T' omits कमैविदिति and adds तावत् (re.shig) before कमैण:. It also omits धर्मोडपूर्तत्वम् in the next line (7-2). Ch T' put the matter differently. 106.
- ,, 3 उभयान्यावृत्त:. To has wrongly उभयन्यावृत्त (gñis. ka. ldog. pa).
  In To after उभयान्यावृत: | आकाशविदिति | there is no तत्सत्त्ववादिनं
  प्रति । 107.
- ,, 5 यत्र विना.° T¹ omits the whole sentence: यत्र विना साध्यसाधननिवृत्त्या तद्विपक्षमावो निद्ध्यंते omitting also यथा घटेऽमूर्तत्वम् अनित्यत्वं
  च दृष्टमिति, and reads here: अन्यातिरेको यथा आकाशे नित्यत्वम् अकृतक्रवं
  च दृष्टमिति (ldog.pa.med.pa.in. ji.ltar. uam.mkhaḥ.la.
  rtag.pa.ñid. dan । ma.byas.pa.ñid. kyan. mthon shes.pa.lta.buḥo॥). Then it goes to describe विपरीतन्यतिरेक
  (ldog.pa.phyin.ci.ldog.pa).

Ch reads अन्यतिरेको यथा घटे अनित्यत्वम् मूर्तत्वं च दृष्टं. Mark here Ch has मूर्तत्वम् (chih ai tsiang) 22 and not अमूर्तत्वम् (wu chih ai tsiang) as in Skt.

T<sup>2</sup> reads व्यतिरेकिनिदर्शनम् (ldog.pa.bstan.pa) instead of अव्य-तिरेकः (ldog.pa.med.pa). The whole sentence in it mean: व्यतिरेकिनिदर्शनं यथा घटविदयुक्ते, अनित्यत्वेन मूर्तत्वेन च दर्शनात् (ldog.pa.bstan.pa. ni. dper.na. bum.bshin. shes. brjod.na ! mi.rtag. pa. mthoù. ba. ñid. daù 1 thogs.bcas.su. mthoù.-baḥi.phyir). 108.

7. 7-9 विपरीतव्यितरेको यथा. T¹ विपरीतव्यरेको यथा यित्रत्यं (तद्) अकृतकम् इति वक्तव्ये यदकृतकं तित्र्यम् इत्युक्तमिति (ldog.pa phyin.ci.ldog.pa.ni. ji.ltar. gan. rtag.ste. (de.) byas.pa. ma. (byas.) yin. shes. brjod. par. bya.ba.las. gan. ma.byas.pa. de. rtag.pa. yin. shes. zer.ba.lta.buho. । Here (byas) after byas. pa. ma seems to have unn cessarily been inserted. Cf. NB, Tib. (Bibliotheca Indica) p. 29: ldog. pa. phyin.ci.log. ni । dper. na. gan. ma. byas. pa. de. ni. rtag.pa. yin.no । shes.bya.ba.lta.buho ॥ The original Skt. is as follows (NB, p. 188): विधम्बेणावि विपरीतव्यितरेको यथा यदकृतकं तिहारं भवतीति ।

Ch reads here only विपरीतव्यतिरेको यथा (यन्) मूर्त तदनित्यम् omitting all the other words in Skt.

T² folows Ch saying विषरीत व्यतिरेके प्रयोगो यथा सर्वे मूर्तम नित्यम् (ldog.pa.phyin.ci.log. tu. sbyar.ba.bshin. ni. thogs.bcas. thams.cad. mi.rtag.pa. yin.no।). 109.

- ,, 10 एवां. Ch T2 एवम् instead of एवान्. 110.
- ,, ,, पक्षहेतुदृशन्ताभासानाम्. T° साध्य° for पक्ष° 111.
- ,, 10-11 एषां साधनाभासम्. Ch has the whole sentence as follows: एवंविधानि पक्षहेतुदृशन्ताभासवचनानि असम्यक्साधनानि, 24 while T2 reads एवं साध्यहेतुदृशन्तचनान्यभासाः सम्थक्साधनानि न भवन्ति (de.ltar.bsgrub.bya. dan । gtan.tshigs. dan । dper.brjod.pa.rnams.ni. ltar.snan.ba. yin.te । sgrub.byed. an.dag. ni. ma. yin. no ॥). 112.
- ,, •13 प्रत्यक्षम्. Te adds प्रमाणम् after प्रत्यक्षम्. 113.
- ,, , कल्पनापोढं यज्ज्ञानम्. Generally in Tib. कल्पना is rtog.pa as in T<sup>2</sup> and not rtogs.pa meaning ज्ञान etc. as used in T<sup>1</sup>. So it is a mistake. T<sup>2</sup> adds अञ्चान्तम् (ma.khrul.pa) to कल्पनापोढम् as in NB. p. 103, Tib. p. 1. This adjective is absolutely necessary though it is not originally used by Dinnāga here in the original Skt. or in the Pramāṇasamuccaya, (Tib. version) I. 3. See NB, quoted above. 114.
- ,, 14 नामजात्यादिकल्पनारहितम् . Instead of नामजात्यादिकल्पना T² has व्यवहारा-दिकल्पना (tha.sñad.la.sogs.paḥi ttog.pa). T¹ Ch follow Skt. 115.



- 7. 15-16 लिङ्गं पुनिश्चिद्धपमुक्तम्। T¹ adds साकल्येन (tshan. bar) before उक्तम्, while Ch has यथापूर्वम् (yu chien i) 25 and T² reads only पूर्वम् (snar) 116-117.
- ,, 16-17 तस्माद् यद्नुभेषेऽर्थे ज्ञानमुल्यते तद्वमानम्. NB, p. 104: "त्रिद्धपाळ् लिङ्गाद् यद्नुभेषे ज्ञानं तद्नुमानम्.।" 118.
- ,, In the place of Skt. तस्माद् यदनुमेथेऽथै तदनुभानम् T1 reads यस्माद् ,, यदनुमानज्ञानं, जातम् अत्र नास्ति, माध्यभिको तनत्य इत्यादि इदं अनुमानम् (gai.las. gan. rjes.su.dpag.pahi. skyes.pa. hdir. med. dbu.ma.pa. mi rtag. ces.pa. hdi.la.sogs.pa. hdi. rjes.su dpag.paho II). It seems that rjes.su.dpag.pahi.ges.pa ( अनुमानज्ञानम् ) in the above abstract should be taken as rjes.su.dpag.par.bya.la. çes.pa (अनुमेये ज्ञानम्). But dbu.ma.pa. mi.rtag (माध्यमिकोडनित्यः) is curious. It appears, however, that the words dbu.ma.pa. is put here from a marginal note. The phrase जातं अत्र नास्ति means that there is nothing which is 'born' (produced). And this is the view of the Mādhyamikas headed by Nāgārjuna. It is explained by him in his Madhyamakakarikas (Bibliotheca Buddhica) 1, XI, and is supported even by a Brahmanic teacher, Gaudapāda, in his kārikās (Ch. IV) on the Māndūkya Upnisad. Nāgārjuna says (I. 1):

# न स्त्रतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाष्यहेतुतः । उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन केचन ॥

The Tib. sentence may be punctuated variously, but in no case the meaning is clear to me.

Ch has तस्माद् यस्मिन्नथें सम्याग्रानमुत्पद्यते, अस्ति अग्निरियो वा इत्यादि तदनुमानम्. 20. T2, too, is here not clear to me. After reading तानि लिज्ञानि प्रतीत्य अर्थानां मानं (?) भवति (de.dag. rtags.la. brten. nas. don. rnams. dpog.pa. yin.la ।), it runs: ai.dag. paḥi. ies. paḥi çes. pa.dai.ldan. pa. dai । med. yois. çes. pa. ḥam. mi. rtag. par. çes. pa.la. sogs. pa. ste. rjes. su. dpag. paḥi. tshad. mar. brjod. do ।) Instead of सम्याग्रानम् in Ch it has सम्यङ्गिश्यद्यानम् (yai.dag. paḥi. ies. paḥi. çes. pa). 119.

, 18 फलमधिगमह्मपत्वात्. For अधिगमह्मपत्वात् T<sup>1</sup> reads रूपाद्यधिगमत्वात् (gzugs.la.sogs.pa.rtogs.pa.ñid.kyi.phyir.ro). T<sup>2</sup> reads प्रमाण-द्वयस्य सम्यग्ज्ञानं प्रमाणफलं स्वलक्षणत्वप्रतीतित्वात् (tshad.ma. gñis.po. de.la. an.dag.paḥi.çes.pa. tshad. maḥi. ḥbras.bn. yin.te ।

4

ran.gi.mtshan.niid.rtogs.pahi. phyir.ro || ). Ch follows Skt. 120.

7. 18-19 सन्यापारवाख्याते: प्रमाणत्वम् , T¹ प्रमाणमपि तदेव अर्थिकियाशक्तेः सम्यक्प्रतीतेः (tshad.ma. ḥan. de.ñid. de l don.byed.mus.pa, yan.dag. par. rtogs.pahi.phyir. shes. paho. ॥).

T° अर्थिकियाशक्तेर्वस्तुतो मानत्वात् प्रमाणमपि भवति (don.byed.nus. paḥi. dnos.su. gshal.baḥi.phyir.te. tshad.ma. han. yin.-no॥) Ch seems to read व्यापारवरस्याते: प्रमाणमपि भवति. 27 121.

- ,, 19-20 T² omits अर्थान्तर and reads कल्पनाज्ञानमपि प्रत्यक्षाभास: (rtog.par.çes.pa. ḥaṅ. mhon.sum.ltar. snaṅ.no). The literal translation of कल्पनाज्ञानम् in T¹ is rtog.pa.daṅ.bcas.paḥi. çes.pa. (= कल्पनासिंदेतं ज्ञानम्). 122.
- ,, 21-22 हेत्वाभासपूर्वकं ज्ञानमनुमानाभासम् . Before ज्ञानम् T¹ adds अप्रतीतार्थाभास° (ma.rtogs.pa.don. ltar.snan.baḥi.). The whole sentence in Ch seems to mean हेत्वाभासज्ञानपूर्वकं यदुत्यते अर्थाभासज्ञानं तदनुमानाभासम् ।²⁰ Т² यदि हेत्वाभासपूर्वकादि तदन्वर्थाभासज्ञानं जातं तनुमान-प्रमाणाभासं (gal.te. gtan.tshigs.ltar.snan.snan.du.son.du.son.ba.la.sogs. deḥi. rjes.su.don.lta.bur.snan.baḥi. çes.pa. skyes.pa. de. rjes.dpag.tshad.maḥi. ltar. stag. (read snan) ste. Here the sense of आदि (la.sogs) is not clear. 124.
- 8. 1 अनुमेथेडथं ज्ञानम्. T¹ reads for it अनुमेयाभासज्ञानम् ( rjes.su.dpag. par.bya.ba.ltar.snan.bahi.çes. pa ). T² is defective and seems to mean पूर्वोक्तवत् हेत्वाभासतोऽलिङ्गमहणाद् अर्थाभासमानाद् उत्पन्नं ज्ञानं तदनुमानप्रमाणाभासम् सम्यगनवशेषात्। (snar.bçad.pa. (in the text bçad.pa is repeated twice) bshin.du. gtan.tshigs.ltar. snan.du. ma.rtags.su.gzun.nas। dou.lta. bur.snan.ba. dpags pa. las. skyes.pahi.çes.pa. de.rnams. rjes.su.dpag.pa. tshad.-

- maḥi.ltar. suan. ste । yan.dag.par. ma.rtogs.paḥi phyir.ro ॥). It appears that T² has materially followed here Ch. For अन्युत्पन्नस्य T¹ has अप्रतीतं (or अन्युत्पन्नं) भवति (ma.rtogs.par.-hgyur). There is nothing of it in Ch or T². 126.
- 8. 3-4 साधनदोषो न्यूनत्वम्. T साधनावयवन्यूनत्वम् (sgrub. par. byed. paḥi. yan.lag.ma.tshan.ba.ñid. dan). 127.
- ,, 4 पश्चरोपः प्रत्यक्षादिविरुद्धम्. T¹ प्रत्यक्षादिक्रायः पक्षदोषः (minon.sum.la.-sogs.pa.gnod. phyogs.kyi. skyon. ñid. daiı). Ch only पक्षदोषः omitting altogether प्रत्यक्षादिविरुद्धत्वम्. T² omits the whole sentence reading, however, in its place साध्यदोषः (bsgrub.byaḥi. skyon. ñid. dai). 127.
- ,, 4-5 हेतुदोषो° विरुद्धत्वम्. T¹ हेतुदोषोऽसिद्धहेतुत्वम् (rtags.kyi.skyon. ma.grub.paḥi. rtags.ñid.daṅ). Ch T² only असिद्धहेतुत्वम् omitting हेतुदोष:. After it they read the following two sentences अनेकान्तिकहेतुत्वम् and विरुद्धहेतुत्वम्. 128.
- 3, 5 ह्यान्तदोव:. T' reads द्यान्तेईतुविरोधनिदर्शनम्, (dper.rnams.kyis. gtan.tshigs.bsal.bar.bstan. te । ). 129:
- ,, 5-6 साधनधर्मायसिद्धत्वम्. T¹ साध्यधर्मायसिद्धिः for साधनधर्मायसिद्धत्वम् in Skt. (bsgrub.byaḥi.chos.la.sogs.pa.ma.grub.paḥo।). It is omitted in Ch. T². 130.
- तस्योद्धावनं प्राक्षिकप्रत्यायने दृषणम्. T¹ reads तदुद्धावनात् प्राक्षिकस्य प्रत्यायन-काले ( or simply प्रत्यायने ) दृषणम् (deḥi. brjod.paḥi. phyir. rgol.gyis. rab.tu.rtogs.paḥi.dus.na. sun.ḥbyin.paḥo । ). Ch appears to follow Skt., but T² is rather explanatory reading प्राक्षिकेन प्रद्नानां सुप्रत्ययकरणाद् दृषणं सम्याभवति ( phyi.rgol.gyis. ḥdri.ba.rnams.la. legs.par.khon.du.tshud.par.byed. pas. sun.ḥbyin. yan.dag.go I ). Here phyir. rgol or phyi.rgol literally means प्रवादिन. 131.
- , 8 संभी. Before this T' adds यथा (ji.ltar.na). 132.
- ,, 8-9 अदुष्टपक्षे पक्षदोषवचनम्. For this T<sup>2</sup> साध्यदोषाभावे सदोषवचनम् (bsgrub. bya.skyon.rnams.med.pa.las. skyon.can.yin.par.brjod. pa. dan). Ch has the same reading. 133.
- 8. 9 सिद्धहेतुकं वचनम्. The reading in T<sup>1</sup> is somewhat defective, for after ma.grub.pahi.rtags.su. (असिद्धहेतुकम्) the words brjod pa. dan (वचनं च) are wanting here. In the place of this sentence in Skt. T<sup>2</sup> reads हेतुसिद्धी दशन्तसिद्धिनं भवतीति वचनम् (gtan.tshigs.sgrub.pa.la. dpe.grub.pa.ui. ma.-yin.par. brjod.pa dan) Ch follows Skt. 134.

- ,, 11 अदुष्टरष्टान्ते दुष्टरष्टान्तदोषवचनम्. T¹ अदोषे दृष्टान्ते दृष्टान्तदोषवचनम् (skyon. med.paḥi. dpe.la. dpehi.skyon.brjod.pa. ste) thus leaving out दुष्ट- (skyon.can) of दुष्टरष्टान्तदोषवचनम् in Skt. 135.
- ,, 12 दृष्यते. T<sup>1</sup> skyon.med.pa.ma.brjod.de । Here the first negation (med) is wrongly put. 136.
- ,, 13 इत्युपरम्यते. T<sup>1</sup>. इति नावत् स्थितम् (shes.pa. re.shig. bshag.go.); T<sup>2</sup> अर्थोऽयं तावत् स्थितः (don. hdi. re.shig. gshag. (read. bshag). go. For स्थितः one may read also स्थापितः. 137.
- ,, 15 सान्यत्र सुविचारिता. For this in Skt. T<sup>1</sup> अन्यस्मात् or अन्यत्र तत् (lit. तानि) सुन्नेयम् (gshan.las. de.dag. legs.çes. bya). T<sup>2</sup> अन्यत्र द्वेयम् adding श्रेष्ठस्य (mchog.gi. gshan.du. çes par bya). 138.
- ,, 16 इति°. T¹ इति न्या य प्रवे श द्वा रं महाचार्थ दि ङ् ना ग कृति: संपूर्ण (shes. pa rigs.par.lijug.palii.sgo. slob.dpon. chen.po. phyogs.-kyi. glaii.pos. mdzad.pa. rdzogs.so); T² प्रमाणशास्त्रं न्या य-प्रवे शो नाम भहाचार्थ दि ङ् ना ग कृति: संपूर्ण (tshad maḥi.bstau.-bcos. rigs.pa.la, lijug.pa. shes.bya.ba. । slob.dpon.chen.-po. phyogs. kyi. glaii pos. mdzad.pa. rdzogs. so॥). Ch हे तु वि या प्रवे श स म्य ग्यु कि शा स्त्र.³ 139.

After this the colophon in T¹ runs as follows: का इमी र क महापण्डितसर्वज्ञ श्री र क्षि ता त् शाक्ष्यमिश्च की त्ति ध्व ज श्री म दे ण श्री पा ण्डु मू में महाविहारे परिवर्तिम् (kha.chehi. paṇdita.chen.po. thams, cad.mkhyen. dpal.bsrun.ba.las । çākyaḥi dge.slon. grags.pa.rgyal.mtshan. dpal.bzan.pos । dpal.sa.skyaḥi. gtsug.lag. khan.chen.por. bsgyur baḥo ॥) Skt. परिवर्तितम्, Tib. bsgyur.ba, means. 'translated'. T² has मा र ते ची न-परिवर्तकेन (i. e. 'by the Chinese translator') थ ङ् स ङ् च ङा (by Than San Tsan = Hiuan Tsang) परिवर्तितम्। पश्चाच् ची ना नां प्रशास्तेन से ङ् ग्य ङ् ज सा (by Sen Gyan Jus) भो टा नां कल्याणि भत्रेण आचार्य कु मा रेण च भोटभाषायां परिवर्तितम् । अध मूळसर्वास्तिवादनायकात् प्रत्रिजतेन य हा ची ना नां देवभदन्त ध में र त्ने न श्री पा ण्डु मू मे विहारे चीन-भोटपुस्तकद्वयं सम्यगुचित्य संस्कृत्य शोधनेन परिवर्तितम् ।

चीनपुस्तके न्या य प्रवे श इति द्र्यते । सम्प्रति भोटानां न्या य द्वा र म् इति प्रसिद्धम् ।

## सर्वभूतप्राणिभ्यः स्वस्ति भवतु ।

The original Tib. of the above runs: rgya.gar.las. rgyaḥi. lo.tsa.ba. thai. sai. tsai. gis. bsgyur.cii ı slad.kyis. rgyaḥi. dge.çes. sein.gyai.jus. dai. ı bod.gyi. dge.baḥi.bçes.gñes. ston. gshon.gyis. bod.skad.du. bsgyur.çii ı phyis. gshi. thams.cad.yod.par.smra.þaḥi. sde.ba.las. rab.tu-byuin.ba. rgya.nag.chen.poḥi. lhaḥi. btsun.pa. chos.kyi.rin.chen.gyis. ı dpal.sa.skyaḥi. gtsug.lag.khai.du. rgyaḥi. dpe. dai ı bod.kyi.dpe. gñis po. legs.par. btugs. (read btus) çin. bcos.te. dag.par. bsgyur.baḥo II.

rgyahi. dpe. la. rigs. pa. la. hjug. pa. shes. snan i din. san. bod.rnams. rigs.pahi.sgo. shes. grags.so ii

hgro.ba. sems.can. thams.cad.la. phan.thogs.par. gyur. cig. 1

INDEXES

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

### INDEXES

- ( ) A word or a figure put in a bracket indicates that the word is used only in one text, Sanskrit or Tibetan, as the case may be, and not in both of them.
- \* An asterisk before a word shows that as regards the derivative or primary meaning there is actually some difference between the words, Sanskrit and Tibetan.
- r The letter r upon a figure indicates that the word is used in the paragraph more than once (repeated).
- A hyphen before a word signifies that the word is not used in all the cases.

The figures refer to the paragraphs which in the Sanskrit text are indicated by small Arabic figures in accordance with the Tibetan text.

I

#### INDEX OF PROPER NAMES

#### A

#### Sanskrit-Tibetan.

आकाशासत्ववादिन्

बोद्ध (माध्यमिक) वैशेषिक शब्दाभिव्यक्तिवादिन् साङ्ख्य nam. mkhaḥi. med. pa. ñid,
du. brjod. pa 27. See 44.
sais. rgyas 17, 18, 19.
dbu. ma. pa 56.
bye. brag.pa 15, 19.
sgra. mion. par. gsal. bar. sgra. ba 25.
grais. can 17, 18.

# B Tibetan-Sanskrit

grais. can sgra. mion. par. gsal. bar. sgra. ba nam. mkhahi. med. pa. ñid. dr.. brjod. pa

bye. brag. pa dbu. ma. pa sais. rgyas साङ्ख्य 17, 18. शब्दाभिव्यक्तिवादिन् 25.

आकाशासत्त्ववादिन् 27. See 44. वैशेपिक 15, 16. (माध्यमिक) 56. वौद्ध 17, 18, 19.

# II INDEX OF VERSES A Sanskrit

साधनं दूपणं चैव पदार्थमात्रमाख्यातं

1.

65.

B Tibetan

sgrub. pa. dan, ni. sun. byin. ñid tshig. don. cun. zad. knn. bçad. pa

1.

65.

### III

### INDEX OF WORDS AND PHRASES

### A

### Sanskrit-Tibetan.

अकृतक अग्निसिद्धि

अक्षमक्षं प्रति

अङ्गवत् अत्र

अदुष्टद्यान्त अदुष्टपक्ष

अधिगमरूपत्वात्

अनन्बय अनित्य अनित्यत्व अनित्यत्वात

अनित्यादि

अनुमान अनुमानविरुद्ध

अतुमानाभास

अन्तमेय (अन्तमेयाभासज्ञान)

अनेकान्तहेतुक अनेकान्तिक

अन्य अन्यतरासिद्ध

अन्यत्र अन्वय

(अन्वयवचन)

अपि अप्रतीत

अप्रयन्नानन्तरीयक अप्रसिद्धविशेषण

अप्रसिद्ध विशेष्य

byas pa. ma. yin. pa 6, 9; byas. pa. med. pa 9.

me. sgrub. pa 26.

dban. po. so. sohi, dban, po. la 54.

yan. lag. bshin 37. hdir 9, 56, 65.

skyon. med. pahi. dpe 64. phyogs. skyon. med. pa 64.

rtogs. pa. ñid. kyi. phyir. ro 57. rjes. su. hgro. ba. med. pa 41, 45, 47.

mi. rtag. pa. 3, 5<sup>r</sup>, 8, 10<sup>r</sup>, 33, 34, 46<sup>r</sup>. mi. rtag. pa. ñid, 9, 31<sup>r</sup>, 32, 45.

mi. rtag. pa. nid. kyi. phyir 31r, 43, 44, 47r.

\* mi. rtag. pa (=अनित्य) 6. rjes. su. dpag. -pa 1, 53, 55, 56.

rjes. su. dpag. pas. bsal. ba 11; rjes. su. dpag.

pas. gnod. pa 13.

rjes. su. dpag. ltar. snan 60. rjes. su. dpag. par. bya. ba 60.

rjes. su. dpag. par. bya. ba. ltar. snan. bahi.

çes. pa 60. ma. nes. pahi rtags 64.

ma. nes. pa 22, 28, 29, 31, 32<sup>r</sup>, 33, 34, 62.

gshan 30.

gan. yan. run. ba. la. ma. grub. pa. 23; gan. run. la. ma. grub. pa.

gshan, las 65. rjes, su, hgro, ba 45.

rjes. su. hgro. bar. brjod 10.

yan 9r, 9, 11, 31, 34, 37, 39, 47.

ma. rtogs. pa 2.

\*rtsol. ba. las. byun. ba. ma. yin (=अप्रयत्नोत्पन्न) 31. khyad. par. rab. tu. grags, pa. ma. yin pa 11, 17.

32.

khyad. par. can. rab. tu. grags. pa. ma. yin. pa.

11. 18.

### RIGS. PAR. HJUG. PAHI. SGO

अप्रसिद्धोभय gñis. ka. rab. tu grags. pa. ma. yin. pa. 11, 19. med. pa 9r; \*yod (=भाव) 9. अभाव \*yod. pa. ñid (=भावत्व) 38. अभावत्व mi. hgyur. ba 64. अभूत अमृत lus. can, ma. yin. pa. 42, 43. lus. can. ma. yin. pa. ñid 33r, 42, 43, 48, 49. अमूर्तत्व lus, can, ma, yin, pa, ñid, kyi, phyir, 33, 42, अमूर्तत्वात 43, 47, 49. अयम hdi. 39. अयं हेतुः hdihi. rtags 36, 37, 38. अयुक्ति mi. rigs 65. अर्थ don 2, 5, 54, अर्थदर्शन don, mthon, ba 55. अर्थान्तर don, gshan 59, अवयव yan. lag 10, 32. अविरुद्ध gnod. pa. med. pa. can 3. अविरुद्धहेतुक mi. hgal. bahi. rtags 6. अव्यतिरेक Idog. pa. med. pa 47, 50. अव्यभिचारात mi.hkhrul. bahi. phyir.ro. 38, 39. अश्रावण mñan. bya. ba, ma. yin 12. med. pa 44. असस med. pa 4. असत्त्व असस्त्रवादिनं प्रति \* med.pa.ñid.du.hdod.pa.la (=असत्त्रकामं प्रति) 44. असत्प्रत्ययकर्तृत्व \*med.pa.ikyen.gyis. byas. pa. ñid (=०कृतत्व) 39. \* med.pahi.phyir (=अभावात्) 30. असंभवात thun. mon. ma. yin. pa 28, 29. असाधारण असिद्ध ma.grub.pa 22r, 62r. असिद्धहेतक ma.grub. pahi.rtags. 64. अस्ति yod 6r, 42, 43. अस्तित्व yod.pa 8. अस्मिन् hdi. la 39. nam. mkhah 6, 10, 27, 33, 49. आकाश व्यक्ताशो यथा nam. mkhah. bshin 9. nam. mkhah. bshin (29), 44, 49. भाकाशवत् आकाशादि nam. mkhah. la. sogs. pa 31. आकाशासच्चादिनं प्रति nam. mkhahi, med. pa. ñid. du. brjod. pa. la. 27. kun, bead, pa 65. आख्यात

### INDEX OF WORDS AND PHRASES

आगमविरुद्ध

yid. ches. pas. bsal. ba 11; yid. ches. pas. gnod.

pa. 15.

आत्मन्

bdag 1, 18, 19.

आत्मप्रत्यायनार्थ

bdag. ñid. kyis. rab. tu. rtogs. par. bya. bahi.

don, la 53.

आदि

la. sogs. pa 2, 3, 9, 37.

आश्रयासिद्ध

gshi. ma. grub. pa. 23, 27.

आसन

stan 37.

आहोस्वित

29, 31.

इति

4; ces 9; ces.pa 1,10; ces. pa. lta. bu 3, 17, 20, 29; Ita. buho 15, 31; shes 39, 46, 49, 51, 59; shes, pa 6<sup>r</sup>, 8, 9, 10<sup>r</sup> 24, 25, 27, 28, 29, 30<sup>r</sup>, 33, 34, 37, 44<sup>r</sup>, 45, 54, 58, 64; shes. pa. lta.

buho. 3, 12, 14, 16, 18, 19.

इदम्

hdi 30, 31r, 32r, 33r, 36, 38.

इष्ट इंप्सित hdod. pa. 11. hdod, pa 3.

उक्त

brjod. pa 56, 60; smras. pa 9, 21. briod. pa. yin 9; brjod. do 10.

उच्यते

brjod.pa 61, 63, 64.

उद्भावन उपदिश्यमान

brjod. pa 26.

उभयत्र

37; gñis.ka.la. 38, 39, 57.

उभयधर्मा सिद्ध

gñis. kahi. chos. ma. grub. pa. 41, 47.

**उभयपक्षेकदेश**हित

gñis.kahi.phyogs. cig. gi.yul.la. yod. pa. 28, 33.

**उभया**व्यादत

gñis. ka. ldog. pa. med. pa 47, 49. gñis. ka. la. ma. grub 22, 24, 44r.

**उभयासिद्ध** 

उभयो:

gñis. ka. la 34.

उपरम्यते

64. 34.

एक

yul. gcig 31, 33r.

एकदेश

rdzas. gcig. pa. can. ñid. kyi. phyir 38.

एकद्रव्यवस्वात् एकान्तहेतुक

ma. nes. pa. med. pahi. rtags 64.

एतद्

hdi 10, 21, 34, 52, 64r.

एतदपि

hdi. yan 32, 33.

एव

ñid 1, 6r, 8, 10, 34, 39r, 57; ñid. du 9.

कध्यते कपाल

ston. pa 9. thod 14.

कर्मन्

las 38, 47r.

### RIGS. PAR. HJUG. PAHI, SGO

कल्पनाज्ञान rtog. pa. dan. bcas. pahi. ces. pa 59. कल्पनापोढ rtog. pa. dan. bral. ba 54. कल्पनारहित rtog, pa. dan, bral, ba 54. dus 10. काल किम gai 4, 5r, 29, 31. कि प्रनः yan, gan 4. किभृत jielta 30. क्रतक byas. pa. 8, 10r, 46r. \*byas. pa (=₹तक ) 9; byas. pa. ñid 6, 45. कृतकत्व byas. pa. ñid. kyi. phyir 10, 25, 34, 36. कृतकत्वात् गुण yon. tan 38. गुणकर्मस भावात् yon. tan. dan. las. kyi. ran. bshin. yin. pahi. phyir (=गुणकर्मस्वभावात ) 38. yon. tan. gyi. gshi. ñid. kyi. phyir 27. गुणाश्रयत्वात bum. pa 13, 33, 45, 59. घट bum. pa, bshin (10), 31, 34, 44; \*bum.pa.la. घटवत sogs. pa. bshin (=चटादिवत् ) 29. घटादि bum. pa. la. sogs. pa 5, 31, 32r, 33. dan 1, 4, 7, 21, 23, 28, 30, 35, 38, 41, 44, 45, 47. चधुरादि mig.la.sogs. pa 37r. चतुःप्रकार dbye, ba, bshi 22; bshir,dbye 35. चाञ्चपत्वात् mig.gis.gzun.bar. bya. ba. ñid. kyi. phyir. 24. चेतन \* sems. dpah. can (=चित्तश्रर) 18. जात्यादि rigs. la. sogs. pa 54. ज्ञान ges. pa. 54, 57, 60. de, 3, 8<sup>r</sup>, 9, 10<sup>r</sup>, 42<sup>r</sup>, 43, 46<sup>r</sup>, 51, 54, 57, 58, 63, 65. तदु de. la 2, 3, 6, 8, 12, 22, 24, 29, 31r, 32, 33r, 36, तत्र 42, 44, 54. तथा de. Itar 37, 38. ति de. ni 29, 30. \* hdi.ltar (=एवम) 5, 9, 10, 11, 22, 35. तद्यथा तद्विपरीत dehi. bzlog. pa 39. dehi. phyir 32, 33, 56; de. las 60. तस्मात् 8. . तावत् 1. त त्रि gsum 10. त्रिरूप tshul, gsum 4, 56.

दिड्यात्रसिद्धये दुष्टदृष्टान्तदोप दूषण दूषणाभास

द्ध्यते हप्ट हप्टान्त

द्यान्तदोप

**ह**ष्टान्ताभास

द्रव्य

द्रव्यादिप्रतिषेध

द्विविध

द्वे एव प्रभाणे

द्धि

धर्मविशेष

धर्मविशेषविपरीतसाधन

धर्मस्वरूप धर्मस्वरूपविपरीतसाधन

धर्मिन् धर्मिनिशेष धर्मिनिशेपनिपरीतसाधन

धर्मिस्वरूप धर्मिस्वरूपविपरीतसाधन

न नरशिरःकपाल नाकाशादी नामन् नाम्ति निट्य

नित्यत्व नित्यत्वा<u>त</u>

नित्यानित्यित्रिनिर्छक्त

phyogs. tsam. bsgrubs. pahi. phyir. 65.

\* dpeḥi skyon (=द्यान्तदोष) 64. sun ḥbyin 1; °pa 61, 63. sun. ḥbyin. Itar. snan. ba 64<sup>r</sup>.

skyon. med. pa. ma. brjod 64. mthon 6, 8, 10<sup>r</sup> 42, 43, 45, 46.

dpe 2, 7.

dpehi, skyon 62.

dpe? Itar. snan. ba. rnams 41, 49, 52.

rdzas 27, 38.

rdzas. la. sogs. pahi ma. yin. pa. 38.

gñis. su. dbye 7, 44.

tshad. ma. ñid. dag. go 53.

34.

chos. kyi. khyad. pa 35.

chos. kyi. khyad. par. phyin. ci. log. tu. sgrub.

par. byed. pa 37.

chos. kyi. ran. bshin 21, 35.

chos, kyi. ran. bshin. phyin. ci. log. tu. sgrub.

par. byed. pa 36. chos. can 3, 39.

chos. can. gyi. kyad. pa 35.

chos. can. gyi. kyad. par. phyin, ci. log. tu.

sgrub. par. byed. pa 39. chos. can. gyi. ran bshin 35.

chos, cau. ran. bshin. phyin. ci. log. tu. sgrub.

par. byed. pa 38.

med. 31, 32, 33, 38r, 47, 48, 49.

mihi. mgo. thod 14.

nam. mkhah. la. sogs. pa. la. med. pa 32.

min 54.

med. pa 6<sup>r</sup>, 42; °de 43.

rtag. pa 6, 9, 10, 13, 15, 29<sup>r</sup>, 30, 33<sup>r</sup>, 34, 36

42, 43°.

rtag. pa. ñid 42, 43, 47<sup>r</sup>, 48, 49.

rtag. pa. ñid. kyi. phyir 48, 49.

rtag, mi, rtag, gi, rnam, par, nes, pa, spans pa

पट

नित्पानित्यपक्ष

rtag. mi. rtag. gi. phyogs 29, 30.

निरवचत्वात् skyon. med. pa. ñid. kyi. phyir 64.

निराकरणमुख hgog. par. byed. pahi. sgo 21.

( चनम् ) nes. pa 6.

न्यूनत्व \* ma. tshan (= न्यून) 62.

न्यूनत्ववचन ma. tshan. ba. ñid. brjod pa 64. पक्ष phyogs 2<sup>r</sup>, 3, 9, 32<sup>r</sup>, 33, 39, 52.

पक्षदोप phyogs. kyi. skyon 62.

पक्षदोपवचन phyogs. kyi. skyon, brjod pa 64.

पक्षधर्मत्व phyogs. kyi. chos. ñid 4.

पक्षधर्मवचन phyogs. kyi. chos. brjod. pa 10.

पक्षवचन phyogs. brjod. pa 10.

पक्षाभास phyogs. ltar. snan. ba 11, (21).

59.

पदार्थमात्र tshig. don. cun. zad 65.

पर्पक्ष gshan 1, 10, 37. परपक्ष gshan. gyi. phyogs 64.

परमाणु rdul. phran 83, 48r.

परमाणुन्त् rdul. phran. rab. bshin 42, 48.

परमाण्नां मूर्तत्वात् rdul. phran. rnams. lus. can. ñid. yin. pahi.

phyir. ro 42.

परमाण्वादि rdul. phran. la. sogs. pa. 33.

परार्थ gshan. gyi. don 37. पारार्थ gshan. gyi. don. ñid 37.

पुनर् yan 4, 5, 56. पूर्व sia. ma 39.

प्रवेवत sna. ma. bshin 32.

प्राण्येङ्गरवाच् sems. can. gyi. yan. lag. yin. paḥi. phyir 14.

प्रतिज्ञादोप dam. bcah. bahi. skyon 21.

प्रतिपादनासम्भवतः " yan. dag. par. rab. tu. rtogs. pa. med. pahi.

phyir (=सम्यद्गप्रतिपादनाभावात्) 21.

प्रतिपाचत इति rab. tu. rtogs. par. byed. pahi. phyir. ro. shes.

paḥo 2. mion. sum 1, 3, 53, 54<sup>r</sup>.

प्रत्यक्षविरुद्ध mion. sum. gyis. bsal. ba 11; mion. sum. gyis

gnod. pa 12.

प्रत्वक्षादिविरुद्ध mion. sum. la. sogs. pas. bsal 11.

### INDEX OF WORDS AND PHRASES

प्रत्यक्षादिविषद्धत्व \* mion. sum. la. sogs. pa. gnod (=विरुद्ध ) 62. mnon, sum. Itar. snan, ba 59. प्रत्यक्षाभास rtogs. pa 10. प्रत्यायन \* rab. tu. çes. par. byed, pa (=प्रज्ञायते) 45. प्रदर्शते tshd. ma 53. प्रमाण प्रमाणत्व 58. प्रमेयत्वाव gshal. bya. ñid. kyi phyir 29r. \* rtsol. ba. las. byun. ba (=प्रयत्नोत्पन्न) 32r. प्रयत्नानन्तरीयक प्रयत्नानन्तरीकत्त्र \*btsal. ma. thag. tu. byun. ba (=प्रयत्नानन्तरीयक) 6. btsal, ma, thag, tu, byun, ba, ñid, kyi, phyir 36. प्रयत्नानन्तरीयकत्यात (प्रयत्नात्तरपत्र) tsal. ma, byun 31. rab. tu, grags, pa 31. प्रसिद्ध rab. tu. grags. pa. dan. hbrel (11), 20. प्रसिद्धसम्बन्ध प्राभिक phyir. rgol 263. प्राभिकप्रत्यायन phyir. rgol. gyis. rab. tu. rtogs. pa 63. फल hbras. bu 57. dbye. ba. man. po 60. बहुप्रकार वाष्पादिभाव rlans. pa. la. sogs. pahi dnos. po 26. बुद्धि blo 43r. बह्रिवत blo. bshiu 43. ब्रह sans. rgyas 17. बौद्धं प्रति sans. rgyas. pa. la 18, 19. त्रवीति zer. ba 46, 51. yin 10r. (भवति) dnos. -po 38r. भाव yod. dan, med 9. भावाभाव hbyun, ba. hdus. pa 26. भूतसङ्घात ma. mo 16. मात् lus, can. ñid 44. 48. मूर्तस्व nahi 16. मे 3; dper. na 6, 8r, 9r, 10r 12, 13, 14, 15, 16, 17, यथा 18, 19, 20, 31, 39, 42, 43; ji. ltar, -na 9, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 45, 51; hdi. ltar (= ----) 43. gan 6, 8, 9, 10r 39, 42, 43, 46r, 51r, 54, 56, 59, 65. यद् gan. la. 6, 8, 9, 45. यत्र

6

यक्ति

rigs 65.

रूपादि रूपादौ अर्थे ठिङ्ग कोकविरुद

वक्तव्य वचन वन्ध्या वर्तते वा वाक्यशेष वियते वियमान वियुदाकाशादि वियुदादि

विना विनाशिन् विपक्ष विपक्ष एव भावात् विपक्षव्यापिन् विपक्षेकदेशहत्ति

विपरीतव्यतिरेक निपरीतसाधन विपरीतान्वय विरुद्ध विरुद्धहेतुक विरुद्धाव्यभिचारिन् विशिष्टता विशेष

वैशेषिक \_ व्यतिरेकवचन व्यतिरेकविपरीत

वधम्र्

gzugs. la. sogs 54.

gzugs. la. sogs. don. la 54.

rtags 55, 56.

hjig. rten. gyis. gnod. pa 14; hjig. rten. pas.

bsal. ba 11.

brjod. par. bya. ba 46.

brjod. pa 2r, 10, 21, 52, 64r.

gçam 16.

yod. pa 54.

hanr6, 36, 59; kyan 65.

3.

yod, la 31, 33r.

yod. pa 44.

glog. dan. nam. mkhah. la. sogs. pa 31, 32.

glog. la. sogs. pa 31, 32.

\* glog, dan. bum. pa. chos. mthun, pahi. phyir (=०सथमेंण ) 31, 32".

med. pas 45.

hjig 17.

mi. mthuu. phyogs 4, 6<sup>r</sup>, 31<sup>r</sup>, 32, 33.

mi. mthun. phyogs. kho. na. la. yod. pas 36.

mi. mthun. phyogs. la. khyab. pa 28, 31°.

mi. mthun. phyogs. kyi. phyogs. gcig. gi. yul.

la. yod 28; mi. mthun. phyogs. kyi. yul. gcig. la. yod 32.

ldog. pa. phyin. ci. log. pa 51.

phyin. ci. log. tu. sgrub, par. byed. pa 35r.

rjes. su, hgro. ba. phyin. ci. log. pa 40, 46.

bsal. ba 11r; hgal. ba 22, 35, 36, 62.

hgal. bahi. rtags 64.

hgal. ba. la. mi. hkhrul. ba 28, 34.

\* khyad, par. du. byas. pa 3.

khyad. pa 3, 39.

\* chos. mi. mthun. pa (= विधम) 7, 9, 47; °ñid 40,

bye. brag. pa 15, 19.

bzlog. pa. brjod. pa 10.

ldog, pa, phyin, ci. ldog, pa. 47.

### INDEX OF WORDS AND PHRASES

व्याद्यतः 1dog.-pa 47, 48<sup>r</sup>, 49<sup>r</sup>, 50. व्याद्यत्त्वात् 1dog. pa. ñid. kyi. phyir 30.

शहुः dun 14.

शङ्ख्याक्तिवत् dun. dan. ña. phyis. shes. pa. bshin 14.

शब्द sgra 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17. 29, 31, 32, 33, 34r

36, 42, 43.

शब्दत्ववत् \* sgra. bshin. (=शब्दत्वत्) 34.

भद्धानित्यत्व sgra. mi. rtag. ñid 24.

शब्दाभिव्यक्तिवादिनं प्रति sgra. mion. par. gsal. bar. sgra. ba. la. 25.

शयन mal. cha 37. शास्त्र bstan. bcos 1. शिरस् mgo 14.

श्रक्ति ña. phyis 14. शुचि gtsan 14.

श्रावणः शब्दः (sgra. mñan. bya. yin. no) 20.

श्रावणत्व mñan. bya. ñid 30.

श्रावणत्वाच mñan. bya. ñid. kyi. phyir 30, 34.

पट्पकार drag. du. dbye 28.

संविदे rtogs. phyir 1; rig. phyir 1. संश्यहेत the. tshom. gyi. rgyu 30. संश्यहेत्व the. tshom. gyi. rgyu. ñid 34.

संग्रह bsdus. pa 1.

संचातत्व hdus. pa. nid 37r.

सत् yod. pa 44. सत्त्व yod. pa 4.

सत्प्रत्ययकर्तृत्व yod. pa. rkyen. gyis. byed. pa. ñid 39. सन्दिग्धासिद the. tshom. za. nas. ma. grub. pa 23, 26.

संदिद्यमान the. tshom. za. ba 26.

सपक्ष mthun. paḥi. phyog 4, 5<sup>r</sup>, 8; mthun. phyogs 5.

10, 31<sup>r</sup>, 32, 33<sup>r</sup>.

सपक्षव्यापिन् mthun. phyogs. la. khyab. pa 28, 32.

सपक्षेकदेशहति • mthun, phyogs, kyi, phyogs, geig, la, yod 28. mthun, phyogs, kyi, phyogs, eig, gi, yul, la,

yod 31.

समवायिकारण hdu. bar. byed. pa. can 19.

समान mtshuns. pa 5.

44

RIGS. PAR. HJUG. PAHI. SGO

सम्रत्पचते

\* skyes. pa (= उम्रत्पनं ) 59.

सम्रदित

34.

सम्पूर्ण

yan. dag. par. tshan. ba 64.

सर्वत्र

thams. cad. la 31, 32.

सन्याप रवत्रख्यातेः

58.

सहभाव

lhan, cig. yod. pa 45.

सांख्य

grans. can. pa 18.

सांख्यं प्रति

grans. can. pa la 17.

साधन

sgrub. pa 1; sgrub. par. byed. pa 2, 10, 47, 48,

64.

साधनदोष

sgrub. par. byed. pahi. skyon. 61, 62, 64.

साधनधर्म

sgrub. par. byed. pahi. chos 42, 43.

साधनधर्माचितिद्धत्व

62.

साधनधर्मासिद

sgrub. par. byed. pahi. chos. ma. grub. pa 41,

42, 47.

साधनवैफल्यतः

sgrub. par. byed. pa. hbras. bu med. pahi.

phyir 21. .

साधनाभास

sgrub. par. byed. par. ltar. snan ba 52.

साधनाव्यादत्त साधयति sgrub. par, byed. pa. ldog. pa. med. pa 47r.

sgrub. par. byed, pa 37<sup>r</sup>; sgrub. par. byed. pa. yin. te 39.

साधिवतुम्

bsgrub. par. bya. bar 11.

साधर्म्य

\* chos. mthun. pa (=सथमें) 7, 8; chos. mthun. pa.

ñid 40, 41.

साधारण

thun. mon. ba 20, 29.

साधार्णत्व

thun, mon, ba. ñid 29.

साध्य

bsgrub. par. bya. ba 6, 42, 48; bsgrub. bya. 47.

साध्यत्व

\* sgrub. bya. kho. nar (=साध्य एव) 3.

साध्यधर्म

bsgrub. par. byahi. chos 5, 43

साध्यधर्मासिद

bsgrub. par. bya. bahi. chos. ma. grub. pa 41,

43, 47.

साध्यसाधन

bsgrub. par. bya. ba. dan. sgrub. par. byed. pa.

dag 45.

साध्याभाव

bsgrub. par. bya. ba. med. pa 9.

साध्याच्यास्त

sgrub. par. bya. ba. ldog. pa. med. pa. 47, 48.

साभास

Itar. snan. bcas, pa 1r.

सामान्य

spyi 5.

### INDEX OF WORDS AND PHRASES

सामान्यविशेषवत

spyi. dan. khyad. par. bshin 38. सिद्धहेतुक grub. pahi. rtags 64.

सु

legs 65.

**स्वाकाशादिसाधम्यं**ण

\* bde, ba. dan. nam. mkhah. chos. mthun. pahi. dper. byas. pa. ñid. kyis (= स्वाकाशताधमपैद्दशन्तेन) 33.

स्वादि

bde. ba. la. sogs. pa 19, 33r.

स्विचारिता

65.

स्वयम

ran. gis 3.

स्त्रदक्षणविषयत्वात

ran. gi. mtshan. ñid. kyi. yul. ñid. las 59.

स्ववचनविरुद्ध

ran. gi. tshig. gis. bsal. ba 11r; ran. gi. tshig.

gis. gnod. pa 16.

हि

ni 1, 2, 38.

हेत्र

rtags 9, 38, 39; gtan. tshigs 2, 4, 6, 8, 52.

हेतुदोप

rtags. kyi. skyon. 62.

हेत्वाभास

rtags. Itar. snan 60; gtan. tshigs. Itar. snan.

ba. 22.

हेत्वा भास पूर्वक

shar. gyi. rtags. Itar. snan 60.

### B Tibetan–Sanskrit.

kun, bçad, pa kyan skyes, pa

skyon. med. pa. ñid. kyi. phyir निरवयत्वात् 64.
skyon. med. pa. ma. brjod दूष्यते 64.
skyon. med. pahi. dpe. la अदुष्टद्यान्ते 64.
khyad. pa विशेष 3, 39.
khyad. par. can. rab. tu. grags. pa. ma. yin. pa अप्रसिद्धविशेष्य 11, 18.
kkhyad. par. du. byas. pa \* विशिष्टता 3.
khyad. par. rab. tu. grags. pa. ma. yin. pa अप्रसिद्धविशेषा 11, 17.
gan किम् 4, 5; यत् 6, 8,

gan, yan, run, ba. la. ma. grub. pa
gan, run la. ma. grub, pa
gan, la
gan, las
grags. pas. bsal. ba
grans. can. pa
grans. can. pa. la
grub. pahi. rtags. la
glog. dan. nam. mkhah. la. sogs. pa
glog. dan. bum. pa. chos. mthun. pahi. phyir

glog, la. sogs.
mgo
hgal. ba
hgal. baḥi. rtags. ñid
hgal. baḥi. rtags.
hgal. baḥi. don, dag, gcig, la. yod. pa, ni
hgal, ba, la, mi, hkhrul. ba

आख्यात 65. अपि 9, 37r, (45) (50). (जात) 56; सम्रत्पवते (for • सम्रत्पत्र) 59. निश्वयत्वात 64. दब्यते 64. अदष्टद्यान्ते 64. विशेष 3, 39. \* विशिष्टता 3. अप्रसिद्धविशेण 11, 17. किम् 4, 5; यत् 6, 8, 9, 10°, 39, 42, 43, 46r, 51r, 54, 56, 59, 65. अन्यतरासिद्ध 23. 25. यत्र 6, 8, 9, 45. ( यस्मात् ) 56. (प्रसिद्धविषद्ध) 11. सांख्य 18. सांख्यं प्रति 17. सिद्धहेत्रके 64. विद्युदाकाशादि 31, 32. \*विगुद्घटसाधमर्वेण (for °सधमेंण) 31. विद्युदादि 31, 32. शिरस् 14. विरुद्ध 22, 35, 36, 62. (विरुद्धहेतुस्व) 62. विरुद्धहेतुक 64. (विरुद्धार्थयोरेकत्र दृत्तिः) 34.

विषदाव्यभिचारिन् 28, 34.

#### INDEX OF WORDS AND PHRASES

hgog, par. byed, pahi, sgo rgol sgra

sgra. mhon. par. gsal. bar. sgra. ba. la sgra. mi. rtag. ñid sgra. bshin sgrub. pa sgrub. pa. la sgrub. par. bya. ba. ldog. pa. med. pa sgrub. par. byed. pa

sgrub. par. byed. paḥi. skyon sgrub. par. byed. paḥi. chos sgrub. par. byed. paḥi. chos. ma, grub. pa sgrub. par. byed. pa. ḥbras. bu, med. paḥi. phyir

sgrub. par. byed. pa. yin. te
sgrub. par. byed. par. ltar. snan. ba
sgrub. par. byed. pa. ldog. pa. med. pa
sgrub. bya. kho. nar
bsgrub. pa
bsgrub. par bya. ba.
bsgrub. par. bya. ba. dan. sgrub. par.
byed. pa. dag

byed. pa. dag
bsgrub, par. bya. ba. med. pa
bsgrub. par. bya. baḥi. chos
bsgrub. par. bya. baḥi. chos. ma. grub.-pa
bsgrub. par. bya. bar
bsgrub. par. bya. ba. ldog. pa. med. pa
bsgrub. bya
bsgrub. bya
bsgrub. byaḥi. chos
bsgrub. byaḥi. chos. ma. grub. pa.
bsgrub. byaḥi. chos. la. sogs. pa. ma. grub.

bsgrub, byaḥi, chos. la. sogs. pa. ma. grub. pa naḥi

nes. pa

निराकरणमुख 21. प्राभिक 63. शब्द 3, 5, 9, 10, 12, 15, 17, 29, 31, 32, 33, 34<sup>r</sup>, 36, 42, 43. शब्दाभिव्यक्तिवादिनं प्रति 25. शब्दानित्यत्व 24. \*शब्दत्त्रवत् (for शब्दवत् ) 34: लाधन 1. \*साध्ये (for साधने) 24, साध्याव्यावृत्त 41, 47. साधन 2, 10, 47, 48, 64; साधयति 37 .. साधनदोष 61, 62, 64. साधनधर्म 42, 43. साधनधमीसिद्ध 41, 42, 47.

साधनवैफल्यतः 21.
साधयति 39.
साधनाभास 52.
साधनान्याद्यत्त 41, 47.
\*साध्यत्वेन (for साध्य एव ) 3.
\*साध्य (for साधन) 5.
साध्य 42, 48.

साध्यसाधन 45.
साध्यभाव 9.
साध्यधमं 5.
साध्यधमं तिद्ध 41, 49.
साध्यितम् 11.
साध्याव्याद्यत्त 48.
साध्य 47<sup>r</sup>.
साध्यधमं 43.
साध्यधमं सिद्ध 43.
(साध्यधमं सिद्ध 43.
(साध्यधमं वितः ) 62.
मे 16.
(निश्रय) 4.

dnos. po dnos. pa. yin. po mion. sum minon, sum, gyis, bsal, ba mnon, sum. gyis. gnod. pa mnon. sum. ltar. snan. ba mnon. sum. la. sogs. pa. gnod mion, sum. la. sogs. pas. bsal sha, ma sna, ma, bshin shar, gyi, rtags, ltar, snan ces. bsgrub. pa ces. pa ces. paho ces pa. Ita. buho cun, zad chos. kyi, khyad. pa chos, kyi, khyad, par, phyim ci, log, tu sgrub. par. byed. pa chos. kyi. ran. bshin chos, kyi, ran. bshin. phyin, ci. log. tu. sgrub. par. byed. pa chos. can chos. can. gyi, khyad. par chos. can. gyi. khyad. par. phyin. ci. tu. log. tu. sgrub. par. byed. pa chos, can, ran, bshin chos, can. ran. bshin. phyin. ci. log. tu. sgrub. par, byed. pa chos. mthan. pa chos, mthun, pa. ñid chos. mi. mthun, pa chos mi. mthun, pa. ñid

भाव 38. प्रत्यक्ष 13, 53, 54r. प्रत्यक्षविरुद्ध 11. प्रत्यक्षविरुद्ध 12. प्रत्यक्षाभास 59. अप्रत्यक्षादिविरुद्धत्व (for °रुद्ध) 62. प्रत्यक्षादिविरुद्ध 11. पूर्व 39. पूर्ववत् 32. हेत्वाभासपूर्वक 60. इति 9. इति साधयति 15. इति 1, 10. (29;) इति 30. इति 3, 13, 17, 20, 29. (किञ्चिन्मात्रम्) 65. धर्मविशेष 35.

भाव 38r.

धर्मविशेषविषरीतसाधन 37. धर्मस्वरूप 21, 35.

धर्मस्वरूपविषरीतसाघन 36. धर्मिन् 3, 39. धर्मिविशेष 35.

धर्मिविशेषविपरीतसाधन 39. धर्मिस्वरूप 35.

धर्मिस्वरूपविपरीतसाधन 38.

\*साधम्यं (for सधर्म) 7; 8.
साधम्यं 40.

\*वैधम्यं (for विधर्म) 7, 9.
वैधम्यं 40, 41, 47.
यथा 9, (29), 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38, 42, 45, (50), किंभूतस्य (for किंभूत) 30.
विनाशिन् 17.

hjig

ji. ltar

hjig. rten. gyis. gnod. pa hjig. rten. pas. bsal. ba rjes. su. hgroba. phyin. ci, log. pa rjes. su. hgro. ba rjes. su. hgro. ba. phyin. ci. log. pa rjes. su. hgro. ba. med. pa rjes. su. hgro. bar. brjod. rjes. su. dpag. ltar. snan rjes. su. dpag. rjes. su. dpag. pa rjes. su. dpag. pahi ces. pa rjes. su. dpag. par bya. ba rjes. su. dpag. par. bya. ba. ltar. snan bahi. çes. pa rjes. su. dpag. pas. gnod. pa rjes. su. dpag. pas. bsal. ba

brjod. pa. yin brjod. par. bya. ba ñid

brjod. do

brjod, pa

ñid. du
ñes. pa
gñis. ka. Idog. pa. med. pa
gñis. kaḥi. chos. ma. grub. pa
gñis. kaḥi. phyogs. gcig. gi. yul. la. yod. pa
gñis. ka. rab. tu. grags. pa. ma. yin. pa
gñis. ka. la
gñis. ka. ma. grub. pa
gñis. ka. la. ma. grub. -pa
gñis. su. dbye
mñan. bya. ñid
mñan. bya. ñid. kyi. phyir
mñan. bya. ba. ma. yin

लोकविषद 14.
,, 11.
विपरीतान्वय 40, 46.
अन्वय 45.
विपरीतान्वय 46.
अनन्वय 41, 45, 47.
(अन्वयवचन) 10.
अद्यमानाभास 60.
अद्यमान 1.
,, 53, 55, 56.
(अद्यमानज्ञान) 56.
अद्यमेय 60.

(अद्यमेयाभासज्ञान) 60.

अनुमानविरुद्ध 13. अनुमानविरुद्ध 11. उच्यन्ते 10. वचन 2, 10 21, 52, 64; उपिद-इयमान 26; उक्त 56, 60; बद्रावन 61, 63, 64. उच्यते 9. वक्तव्य 46. एव 1, (4), (5), 6° 8, 10, 39°, 57, (58). पत्र (4), 9. (नृतम्) 6. उभयाव्याद्यत 41, 49. उभयधर्मासिद्ध 41, 47. उभयपक्षेकदेशस्ति 28, 33. अप्रतिद्वोभय 11, 19. डभयो: 34; डभयत्र 38, 39, 57. उभयासिद्ध 44r. उभयासिद्ध 22, 24. द्विविध 7, 44. श्रावणत्व 30. श्रावणत्वात् ३०, ३४. अभावण 12.

te

gtan

gtan. tshigs

gtan. tshigs. Itar. snan. ba

rtag. pa

rtag. pa. ñid

rtag. pa. ñid. kyi. phyir. ro

rtag. pahi. sgra

rtag. pa. yin. pa

rtag. mi. rtag. gi. rnam. par. nes. pa. spans pa

rtag. mi, rtag. gi. phyogs

rtags

rtags. kyi. skyon

rtags, ltar. snan

rtog. pa. dan. bcas. çes. pa

rtog. pa. dan. bral. ba

rtogs. pa

rtogs. pahi. dus

rtogs. phyir

rtogs. pahi. phyir

Ita. bu

Itar, snan, beas, pa

stan

ste

ston. pa

bstan. bcos

thams, cad. la

the. tshom. gyi. rgyu

the tshom. gyi. rgyu. ñid

the. tshom, za. nas. ma. grub. pa

the, tshom, za, ba

thun. mon

thun. mon. ba, nid. kyi. phyir

5, 9, 20, 34r.

ग्रचि 14.

हेतु 2, 4, 6, 8, 52.

हेत्वाभास 22.

नित्य 9, 10, 13, 15, 29<sup>r</sup>, 30,

33<sup>r</sup>, 34, 36, 42<sup>r</sup>, 43<sup>r</sup>, (51<sup>r</sup>).

नित्यत्व 42, 43, 47<sup>r</sup>, 48, 49,

(50).

नित्यत्वात् 48, 49.

नित्यशब्द 9.

नित्य 6.

नित्यानित्यविनिर्भक्त 30.

नित्यानित्यपक्ष 29, 30.

हेतु 9, 38, 39; लिङ्ग 55, 56.

हेतुदोप 62.

हेत्वाभास 60.

कल्पनाज्ञान 59.

कल्पनारहित 54, कल्पनापोढ 54.

प्रत्यायन 10, (प्रतीति ) 58.

\*प्रत्यायन (for प्रत्यायनकाल) 63.

संविदे 1.

( प्रतीतेः ) 58.

(इव) 26; इति 15, 31, (46),

(50).

साभास 1.

आसन 37r.

2, 3, 6, 7, 8<sup>r</sup>, 9, 10<sup>r</sup>, 21, 28,

29, 36, 44r.

"कध्यते ( for दश्यते) 9.

शास्त्र 1.

सर्वत्र 31, 32.

संशयहेतु 30.

संशयहेत्तत्व 34.

संदिग्धासिद्ध 23, 26.

संदिद्यमान 26.

साधारण 28, 29.

साधारणत्वात् 29.

thun. mon. ma. yin. pa

thod

mthun. pahi. phyogs

mthun. phyogs

mthun. phyogs. kyi. phyogs. cig. gi-yul. la. yod सपक्षेकदेशदृत्ति 31.

mthun. phyogs. kyi. phyogs gcig. la. yod

mthun. phyogs. la. khyab. pa

mthon

dan

dam

dam. bcah. bahi. skyon

dun, dan. na. phyis, shes. pa. bshin

dus

de

de. Itar

de. ni

dehi. phyir

dehi. bzlog. pa

de. la

de. las

don

don. mthon. ba

don. byed. nus. pa

don. gshan.

drug. du. dbye

dro. ba. med.

bdag

bdag. nid. kyis. rab. tu. rtogs. par. bya. bahi. don आत्मप्रत्यायनार्थ 53.

bde. ba. dan. nam. mkhah. chos. mthun. pahi.

dper, byas. pa. ñid. kyis

असाधारण 28, 29.

कपाल 14.

सपक्ष 4, 5r, 8.

सपक्ष 5, (10), 31, 32, 33,

सपक्षव्यापिन् 28, 32.

EE 6, 8, 10r, 42, 43, 45, 46r,

च 1r, 2, 4r, (6), 7, 9, 21, 23r

28, 30, 35r, (37r), 38r, 39,

41, 44r, 45, 47r, (50) (62r).

वा 6.

प्रतिजादोष 21.

शहुःधक्तिवत् 14.

काछ 10.

तद् 4, (5), 8, 9, 10, 38, 42,

43, 46<sup>r</sup>, 51, 54, 57, 63, 65.

' तथा 37, 38.

ति 29, 30.

तस्मात 32, 33.

तद्विपरीत 39.

तत्र 2, 3, 8, 12, 22, 24, 29,

31r, 32r, 33, 36, 42r, 44,

54.

तस्मात् 60.

अर्थ 2, 5, 54.

अर्थदर्शन 55.

(अर्थिकियाशक्ति) 58.

अर्थान्तर 59.

पटप्रकार 28.

( अद्युष्ण ) 20.

आत्मन् 1, 18, 19.

\*स्वाकाशादिसाधक्रेंण (for स्वा-काशसाधम्बद्देष्टान्तेन) ३३.

bde. ba. la. sogs. pa hdi

hdi. Ita hdi. ltar

hdi. yan hdihi, rtags hdir hdi. la. sogs. pa hdod. pa hdod. pa hdu. bar. byed. pa. can. hdus. pa. ñid rdul, phran rdul. phrau. rnams. lus. can, ñid. yin. pahi.

rdul, phran, la, sogs, pa rdul, phran, rab, bshin

phyir. ro

Idog. -pa

ldog, pa. ñid. kyi. phyir ldog, pa. phyin, ci. ldog, pa

ldog. pa. med. pa

bsdus. pa

nam, mkhah

nam. mkhahi. med. pa. ñid. du. brjod pa. la nam. mkhah. bshin nam. mkhah. la. sogs. pa. nam, mkhah, la. sogs. pa. la. med. pa.

ni "

gnod, pa. med pa. can snam dpe

स्वादि 19, 33r.

इदम् 30, 31r, 32r, 33r, 36, 39r, (56); एतद 10, 21, 52, 64r. इति 3.

\*तयथा (for एवम्) 5, 10, 11; एवम् 29; अयथा (for एवस्)

43.

एतदपि 32, 33.

अयं हेत: 36, 37, 38.

अत्र 9, 56.

(इदमादि) 56.

ईप्सित 3.

gg 11.

समवायिकारण 19.

संघातत्व 37r.

परमाणु 33, 48 .

परमाण्नां मूर्तत्वास् 42.

परमाण्वादि 33r.

परमाणुवत् 42, 48.

ध्यावत 47°, 48°, 49.

व्यावत्तत्वात् 30.

व्यतिरेकविपरीत 41, 51.

अव्यतिरेक 41, 50.

संयह 1.

30.

आकाश 6, 10, 27, 331, (44), (50).

आकाशासत्त्ववादिनं प्रति 27.

आकाशवत् 44, 49, 9.

आकाशादि 31.

नाकाशादी 32.

1a, c, (ह) 2, 4, 6, 7, 8, 9,

10, etc.

अविरुद्ध 3.

(कम्बल) 59.

. दृष्टान्त 2, 7.

dpe. ltar· snan. ba dpeḥi. skyon dper. na

spyi
spyi. dan. khyad. par. bshin
phyin. ci. log. tu. sgrub. par. byed. pa
phyir. rgyol
phyogs
phyogs. kyi. skyon
phyogs. kyi. skyon. brjod. pa
phyogs. kyi. chos
phyogs. kyi. chos. brjod. pa
phyogs. kyi. chos. niid
phyogs. kyi. chos. niid
phyogs. skyon. med. pa
phyogs. brjod. pa
phyogs. brjod. pa
phyogs. ltar. snan. ba
phyogs. tsam. bsgrubs. pahi. phyir
bum. pa

byas. pa

byas. pa. ñid. kyi. phyir byas. pa. ma. yin. pa byas. pa. med. pa byas. pahi, phyir. shes. pa

bye. brag. pa
blo
dban. po. so. sohi. dban. po. la
dbu. ma. pa
dbye. ba. man. po
dbye. ba. bshi
hbyun. ba. hdus. pa
hbras. bu

द्यान्ताभास 41, 47, 52. दृष्टान्तदोष 62, दृष्टदृष्टान्तदोष 64. यथा 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 42, 43. सामान्य 5. सामान्यविशेषवत् 38. विपरीतसाधन 35r. प्राभिक 2, 63. पक्ष 21, 3, 9, 321, 33, 39, 52. पक्षदोष 62. पक्षदोषवचन 64. (पक्षधर्म) 6. पक्षधमेवचन 10. पक्षधर्मत्वं 4. अदुष्टपक्ष 64. पक्षत्रचन 10. पक्षामास 11. दिङ्गात्रसिद्धये 65. चट 5, 8, (10), 13, 29, 31, 32r, 33r, 34,44, 45, 59. कृतक 8, \*कृतकत्व (for कृतक) 10°, 46°, (51). कृतकत्व 6, 45. कृतकत्वात् 25, 34, 36. अकृतक 6, 9. अकृतक 9. \*कृतकत्वादिति (for कृतकादिति) वैशेषिक 15, 19. ब्रह्मि 431. अक्षमक्षं प्रति 54. (माध्यमिक) 56. बहुप्रकार 60. चतुःप्रकार 22. भूतसङ्घात 26.

**फ**ळ 57.

ma. grub. pa ma. grub. paḥi. rtags. ñid ma. grub. paḥi. rtags ma. ṅes. pa

ma. nes. pa. med. pahi. rtags ma. nes. pahi. rtags. ñid ma, nes. pahi. rtags ma, tshan ma. tshan. ba. nid. brjod. pa ma. rtogs. pa. ma. rtogs. pa. don. ltar. snan ba ma. rtogs. par. hgyur. ba ma. byas ma. byas. pa. ñid ma. mo mal, cha mi. hkhrul. bahi. phyir. ro mig. gis. gzuń. bar. bya. ba, ñid mig. la. sogs. pa. mi. hgal. bahi. rtags. mi. hgyur ba min mi. rtag. -pa

mi. rtag. pa. ñid
mi. rtag. pa. ñid. kyi. phyir
mi. rtag. pa. ñid. kyi. phyir
mi. rtag. pa. ñid. yod
mi. rtag. pa. ñid. yod
mi. mthuñ. paḥi. phyogs
mi. mthun. phyogs
mi. mthun. phyogs. kyi. phyogs. geig. gi.
yul. la. yod
mi. mthun. phyogs. kyi. yul. geig. la. yod
mi. mthun. phyogs. kyi. yul. geig. la. yod
mi. mthun. phyogs. kho. na. la. yod. pas.
mi. mthun. phyogs. la. khyab. pa
mihi. mgo. thod

असिद्ध 221, 62. (असिद्धहेतुत्व) 62. असिद्धहेतुक 64. अनैकान्तिक 22, 28, 29, 31, 32, 33, 62. . एकान्तहेतुक 64. (अनैकान्तिकहेतुत्व) 62. अनेकान्तहेतुक 64. नृतत्व 62. न्यूनत्ववचन 64. अप्रतीत 2. (अप्रतीतार्थाभास) 60. (अप्रतीत - or अब्युत्पन्न- भूत) 60. ( अकृतक ) 51. (अकृतकत्व) 50. मात् 16. शयन 37 . अव्यभिचारात 38. 39. चाधुपत्व 24. चक्षरादि 37. अविरुद्धहेतक 64. अभूत 64. नामन 54. अनित्य 3, 4, 6, 5<sup>r</sup>, 8, 10, 33, 34, 46<sup>r</sup>, (56). अनित्यत्व 9, 31, 45. अनित्यत्वात् 31, 43, 44, 47. अनित्यत्वं विधते 32. अनित्यत्वं विद्यते 31. विपक्ष 4, 311. विपक्ष 6<sup>r</sup>, 32, 33.

विपेक्षकदेशहति 28. विपक्षेकदेशहति 32. विपक्ष एव भावात् (°भावेन) 36. विपक्षव्यापिन् 28. नरिश्चरःकपाछ 14.

### INDEX OF WORDS AND PHRASES

अयुक्ति 65. mi. rigs (अग्रि) 20. me अग्रिसिद्धि 26. me. sgrub. pa न 31, 33, 38, 47, 48, 49; med नास्ति 42, 43, (56). असत्त्व 4; नास्ति 6; (अभाव) 6; med. pa अभाव 9r; असत 44. \*असत्प्रत्ययकर्तृत्व (for °कृतत्व) med. pa. rkyen. gyis. byas. pa. ñid \*असत्त्ववादिनं प्रति (for °कामं °) med. pa. ñid. du. hdod. pa. la \*असम्भावात (for अभावात्) 30. med. pahi. phyir विना 45. med. pas उक्त 9. smras प्रयत्नानन्तरीयक 6. btsal. ma. thag. tu. byun. ba प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् 36. btsal. ma. thog. tu. byun. ba. nid. kyi. phyir (प्रयत्नोत्पन्न) 31. rtsol. ba. las. byun \*प्रयुत्नान्तरीयक (for प्रयुत्नोत्पन्न) rtsol. ba. las. byui. ba \*अप्रयत्नान्तरीयक (for अप्रयrtsol. bas. byun. ba.ma. yin त्नोत्पन्न) 31 . (प्रयत्नात्तरपन्न) 31. rtsol, ma, byun प्रमाण 53, (58). tshad. ma द्वे एव प्रमाणे 53. tshad. ma. ñid. dag. go पदार्थमात्र 65. tshig. don. cun, zad (सर्वथा) 56. tshun, bar त्रिरूप 4, 56. tshul. gsum. po समान 5. mtshuis. pa द्रब्य 38. rdzas एकद्रव्यवस्वात् 38. rdzas. gcig. pa. can. ñid. kyi. phyir द्रव्यादिप्रतिषेध 38. . rdzas. la. sogs. pahi. ma. yin. pa ज्ञानं 54, 57, 60. çes वन्ध्या 16. gçam ब्रवीति 46, 51. zer, ba रूपादि 54. gzugs. la. sogs रूपादी अधे 54. gzugs. la. sogs. don. la gzugs. la. sogs. pa. rtogs. pa. ñid. kyi. phyir ro रूपायधिगमत्वात् 57.

bzlog. pa. brjod. pa

व्यतिरेकवचन 10.

ham

han

han. dag

yan

yan. gan

yan. no

yan. dag. par. tshan. ba

yan, dag. par. rab, tu. rtogs. pa. med. pahi. phyir

yan. lag

yan. lag. bshin

yid. ches. pas. gnod. pa

yid. ches. pas. bsal. ba.

yin

yin. pas

yin. pas. so

yin. la

yul, cig

vod

yon. tan

yon. tan. gyi. gshi. ñid. kyi. phyir

you. tan. dan. las. kyi. ran. bshin. yin.

pahi. phyir

yod. dan, med

yod. pa

yod pa. rkyen. gyis. byed. pa. ñid

yod. pa. nid

yod. par. nes. pa

yod. la

ran, gi. matshan. ñid. kyi. yul. ñid

ran, gi. tshig. gis. gnod. pa

ran, gi, tshig, gis, bsal, ba

वा 36, 59.

(अपि) 58.

(सम्यक्) 58.

पुनर 4, (5), 5; अपि 9, 11,

(28), (30), 31, 39, 47.

कि पुनः 4; कः पुनः 5.

( च ) 4.

सम्पूर्ण 64.

\*प्रतिपादनासंभव (for सम्यक्प्रति-पादनाभावात् ) 21.

अवयव 10, 37.

अङ्गवत् 37.

आगमविरुद्ध 15.

आगमितिरुद्ध 11.

(भवति) 16r, 32.

(भवतीति) 5.

( भवतीति ) 37.

( भवति ) 37.

एकदेश 31, 37.

\*अभाव (for भाव) 9; वियते

33r; अस्ति 42, 43.

गुण 38.

गुणाश्रयत्वात 27.

\*गुणकर्मस भावात् (for °स्वभावात्)

38.

भावाभाव 9.

सस्त्र 4; अस्तित्व 8; सत् 44;

विद्यमान 44; वर्तते 54.

सत्प्रत्ययकर्तृत्व ३९.

\*अभावत्व (for भावत्व) 88.

(सत्त्वनिश्रय) 4.

विचते 31.

स्वत्क्षणविषयत्त्र 59.

स्ववचनविरुद्ध 16.

स्ववचनविरुद्ध 11.

ran. gis

rab. tu. grags. pa

rab. tu. rtogs. (dan) hbrel

rab. tu. rtogs. par. byed. pahi. phyir. ro

shes. paho

rab. tu. ces. par. byed. pa

rig. phyir

rigs

rigs. la. sogs. pa

re. shig

rlans. pa. la. sogs. pahi. dnos. po

las

la. sogs

la. sogs. pa

la. sogs. pa. rnams

lus. can. ñid. yin. pahi. phyir

lus. can. ma. yin. ñid

lus, can. ma. yin. pa

lus. can. ma. yin. pa. ñid

lus. can. ma. yin. pa. ñid. kyi. phyir

legs. çes. bya

she. na

shes

shes. pa

shes. pa. Ita. buho

shes. paho

gshan

gshan, gyi. don. ñid

gshan. gyi. don yin, te

gshan. gyis phyogs

gshan, rtogs, phyir

gshan. las

gshal. bya. ñid. kyi. phyir

gshi. ma. grub. pa

स्वयम 3.

प्रसिद्ध 3, 3.

प्रसिद्धसम्बन्ध 20.

प्रतिपाचत इति (प्रत्याय्यत इति) 2.

\* प्रदर्शते (for प्रज्ञायते) 45.

संविदे 1.

धित 65.

जात्यादि 54.

(सम्प्रति, तावत् ) 47; (किञ्चित्)

बाष्पादिभाव 26.

कर्मन् 38, 47 ..

आदि 2, 9.

आदि 3, 371.

आदयः 9.

मूर्तत्वात् 44, 48.

अमूर्तत्व 42.

· अमूर्त 42, 43.

अमूर्तत्व 331, 42, 43, 48.

अमूर्तत्वात् 33, 42, 43, 47, 49.

( छज्ञेया ) 65.

चेत् 4, (5).

इति 36, (36), 46 49, 51, 59.

इति 6, 101, 25, 27, 33, 34,

37, 44r, 64.

इति 12, 14, 16, 19.

इति 6, 8, 9, 28, 30, (31).

45, 54, 58.

अन्य 30; पर 10, 37.

पारार्ध्य 37.

परार्थाः 37.

परपक्ष 64.

परसंविदे 1.

अन्यत्र 65.

प्रमेयत्वात 29<sup>r</sup>

आश्रयासिद्ध 23, 27.

bshag

bshin

bshir. dbye

sans. rgyas. pa

sans. rgyas. pa. la

sems. can. gyi. yan. lag. yin. pahi. phyir

sems. dpah. can

sun. hbyin.-pa

sun. hbyin. ltar. snan. ba

gsum

gsum. pa.

bsal. ba

lhan, cig. yod. pa.

(स्थितम्) 64.

(-वस् in the sense of इव) 6.

चतुःप्रकार 35.

बौद्ध 17.

बौद्धं प्रति 18, 19.

प्राण्यङ्गत्वात् 14.

\* चेतन (for चित्तश्रार) 18.

दूषण 1, 61, 63.

द्वणाभास 64.

त्रि 10.

( तृतीयः ) 22.

विरुद्ध 11r.

सहभाव 45.

APPENDIX.

# THE CHINESE WORDS AND SENTENCES QUOTED OR REFERRED TO IN THE COMPARATIVE NOTES.

The figures refer to the serial numbers.

- 1. 諸 論 要 義.
- 2. 同 品 定 有 性.
- 3. 謂.
- 此 中所作性或·勤 勇 間 所 發 性· 徧 是 宗 定 品 同 有 性· 異 品 漏 焦 焦 常 是 性· 等 因·
- 5. 等.
- 6. 似 立 宗.
- 7. 自 教 相 違.
- 8. 相 符 極 成.
- 9. 懷 兎 非 月 有 故.

- 10. 和 合 因 緣.
- 如 是多言. 是 遣 諸 自 法 11. 不容成 門 故. 相 故. 果 焦 故. 名似立宗 過.
- 12. 一 不 成.
- 13. 等.
- 間 勤 非 勇。 焦 所 發 宗. 以 彼 等 為 品 於 瓶 異 徧 有.
- 聲 是 勤 勇 焦 間 所 發 焦 常 故. 勤 勇 焦 性 間 所 發 宗 以 等 為 品. 瓶 同 焦 具 徧 ~ 常 性 於 此 有 以 電 空 等 品. 於彼 為 異 分 電 有. 空 等 等 是焦. 亦 為 不 定. 故 如 前

- 16. 極 微 等.
- 17. 相 違.
- 18. 德 業 故
- 19 俱 決 定 故.
- 20. 已說似因.
- 21. 焦 質 礙.
- 22. 有質礙性.
- 23. 焦質礙性.
- 24. 非 正 能 立.
- 25. 如 前.
- 26. 由 彼 為 因· 於 所 比 義 有 正 智 生· 了 智 有 火 或 焦 常 等. 是 名 比 量.
- 27. 如 有 作 用 而 顯 現 故. 亦 名 為 量.

- 28. 衣 等.
- 29. 若似因智為先所起諸似義智名似比量
- 30. 因 明 入 正 理 論·

### ADDENDA ET CORRIGENDA.

### TEXT.

§ 20, 1. 1, read dan for yan.

Page 2, Note 12, read may after gi. yul for is to and add the following 'Cf. § 28, 11. 9, 5; § 31, 1. 1.'

§ 29, Note 19, 1. 2, before शब्द: add अनित्य: and strike off नित्य इति.

§ 31, 1. 2. read ba. las for bas after risol.

§ 34, 1. 2. strike off S of ste.

Page 5, Note 21, 1. 1, add Sabda before ahosvit striking off iti at the end.

§ 38, 1. 1, read tu for du aster log.

Page 6, Note 27, add 'So in § 37, 1. 4; § 38, 1. 5. But the original reading may be defended.'

Page 6, Note 29, 11 5-6, strike off bhavatvam and or.

Page 9. Note 42, 1. 9, read mi for me before rtag.

### COMPARATIVE NOTES.

- 1. 9, l. 3, read निश्चित for निश्चय before सत्त्वम् ; l. 7, delete 'T' T' add here चेत् ' if ' (shes, na) while.'
- 2. 13, 1. 1, strike off ' (or साधन)', and read while for which.
- 2. 16-17, 1. 9, after प्रस्परसम्बन्धप्रसिद्ध. add 'But this is tantamount to प्रसिद्धसम्बन्ध '.
- 2. 20, 1. 1, for चन्द्रो न शशाङ्को read 'शशी (Ch lit. शशाङ्को) न चन्द्रो'.
- 3. 3-4, 1. 1, read सुखादि for खादि.
- 3. 4. 5, add the following at the end of the note: 'The reading प्रसिद्धसम्बन्ध: together with its example श्रावण: शब्द इति in the Skt. text is, however, quite right, as says PNT with its commentary, Ratnākarāvatārikā (VI. 39). In it this पश्चामास is described as प्रतीतसाध्यधमीविशेषण and the commentor tells us that it can also be termed सिद्धसाधन and प्रसिद्धसम्बन्ध. Says he 'प्रसिद्ध-भवार्थमुद्धावयतीति व्यर्थस्तस्त्रयोगः । सिद्धसाधनः प्रसिद्धसम्बन्ध इत्यपि संज्ञाद्वयमस्या-विरुद्धम् । "
- 3. 5, 1. 2, add 'for प्याम ' at the end.
- 3. 5-7 1. 17, add नाम before दोषा:.
- 3. 6, omit 'T2' and read 'omits' for 'omit.'
- 3. 9, 1, 3, after प्कतरासिद्ध: add 'lit. एकासिद्ध:.'

- 4. 8-10, l. 1, add 'Ch' after T'; l. 4, read आशहा for आशह.
- 4. 21, between Notes 60 and 61 add the following note: '4. 22, after सावम्बेण T¹ adds कृतकृत्वेन (byas. pa. ñid. kyis).'
- 5. 15-16, ll. 6-7, read hdihi striking out all the words in brackets.
- 5. 18, 1. 1, read सत्प्रत्यय° for सप्रत्यय°.
- 6. 2-3, 1. 1, delete 'T' before 'Ch.'
- 7. 5, 1. 3, read अन्यतिरेको for अन्यातिरेको; 1. 10, at the end add 'In the Skt. text अमूर्तत्वम् is a misprint for मूर्तत्वम्।' and in 1. 12 read means for mean. In the next line add after दर्शनात् 'The last part may be better translated thus: अनित्यत्वं मूर्तत्वं च दष्टमिति।'
- 7. 9, 1. 13, read मूर्तमनित्यम् for मूर्तम नित्यम्.
- 7. 13, 1. 7, add the following at the end of the note: 'and NB Tīkā-tippaṇī (B. B.), p. 19, Il. 1-12.'
- 7. 14, 1. 3, add the following at the end: 'But the latter adds सम्यग् (cheng) before ज्ञान in यज् ज्ञानमधें रूपादी.'
- 7. 15-16, 1. 2, delete i after chien.
- 7. 16-17, l. 26 begining with 'Ch has तस्मात्.' read यत्रानुमेथेडथं for यरिमन्थे
- 7. 19. The sentence, उभयनं ेह्यत्वात्, is quoted in Syādvādamañ jarī, śl. 16, with the reading प्रमाणफड़ for फड़ं.
- 7. 20-21, ll. 5-6, strike out the following: 'Ch agrees with T' excerting that for snam. bu. (कम्बल) in the latter, the former has i têng<sup>28</sup> (बस्रादि or बस्राणि). T' differ from them both:' and read in its pleace 'for पर Ch has परादि: or परा: (i têng<sup>28</sup>) and for तदर्थस्वलक्षणविषयस्वात it reads तदर्थास्वलक्षणविषयस्वात (=तदर्थस्वलक्षणविषयस्वात ). T' follows it reading:'
  - P. 27, 1. 4, read 125 for 126; and 1. 6, read 126 for 127.
- P. 28, 1. 29, read कल्याणिसिन्नेण for प्रशस्तेन, जुना for जुसा, and Ju for Jus; 1. 30, read °निकायात् for °नायकात्.
  - P. 29, 1. 4, read dge bçes for dge çes.

### INDEX OF PROPER NAMES.

## A. Sanskrit-Tibetan.

Add pa after can and rgyas in 11. 1 and 5 respectively from the bottom.

### ADDENDA ET CORRIGENDA

Read smra for sgra before ba in 1. 2 from the bottom.

### B. Tibetan Sanskrit.

Add pa after can and rgyas in 11. 3 and 7 respectively. Read smra for sgra before ba in 1. 4.

Make this correction also in the Index of words and Phrases, pp. 43, 47, 11. 9, 6 respectively.

# GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES.

Published under the Authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda

AT THE

CENTRAL LIBRARY, BARODA (India).

GENERAL EDITOR:

BENOYTOSH BHATTACHARYYA, M. A., Ph. D.

# Select Opinions.

The Series as a whole will bring notable accession to our knowledge of the immense and wonderful Sanskrit Literature. The volumes are excellently printed and edited, and the notes and introductions are scholarly and useful.

(Dr.) F. W. THOMAS, LIBRARIAN, INDIA OFFICE.

The editions have been executed with the greatest care. The prefaces are learned and informing. They are worthy of the State which published them.

(Mahamahopadhyaya Dr.) Haraprasad Shastri, M. A., C. I. E., Hon. D. Litt.

The inclusion of Prakrit works in the series is an excellent idea. Owing to the practical monopoly of Sanskrit in India, the study of the Prakrits has been too much neglected there, though these mediaeval vernaculars as connecting links between Sanskrit and the innumerable dialects of modern India, are of great philological, and to some extent, literary importance... The Maharaja is certainly to be congratulated on his plan of bringing out this series.

-London Times, Literary Supplement.

(2)

### GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES.

CRITICAL EDITIONS OF UNPRINTED SANSKRIT WORKS, EDITED BY COMPETENT SCHOLARS, AND PUBLISHED BY THE CENTRAL LIBRARY, BARODA.

### BOOKS PUBLISHED.

1. Kâvyamîmâmsâ: a work on poetics, by Râjasekhara (880-920 A.D.): edited by C.D. Dalal, and R. Anantakrishna Sastry, 1916.

Re-issue. 1924 ... ... Rs. 2-4

This book has been set as a text-book for the Acharya Examination of the Patna University.

The first two numbers are valuable works, and were hitherto quite unknown to me. The Introduction to Kâvyamîmâmsâ is an interesting and an important contribution to our knowledge of ancient India.

(Sir ) GEORGE A. GRIERSON.

- Naranârâyanânanda: a poem on the Pauranic story of Arjuna and Krishna's rambles on Mount Girnar, by Vastupâla, Minister of King Vîradhavala of Dholka, composed between Samvat 1277 and 1287, i. e.
   A. D. 1221 and 1231: edited by C. D. Dalal and R. Anantakrishna Sastry. 1916 ... ... ... ... ... ... 1-4
- 3. Tarkasangraha: a work on Philosophy (refutation of Vaisesika theory of atomic creation) by Ânandajñana or Ânandagiri, the famous commentator on S'ankaracharya's Bhashyas, who flourished in the latter half of the 13th century: edited by T. M. Tripathi, 1917 ... 2-0
- 4. Pârthaparâkrama: a drama describing Arjuna's recovery of the cows of King Virâța, by Prahlâdanadeva, the founder of Pâlanpur and the younger brother of the Paramara King of Chandrâvatî, (a state of Mârwâr), and a feudatory of the kings of Guzerat, who was a Yuvarâja in Samvat 1220 or A. D. 1164: edited by C. D. Dalal, 1917 ... 0-6
- 5. Râṣṭrauḍhavaṁs'a: an historical poem (Mahâkâvya) describing the history of the Bagulas of Mayûragiri, from Râshṭrauḍha, king of Kanauj and the originator of the dynasty, to Nârâyaṇa Shah of Mayûragiri by Rudra Kavi composed in S'aka 1518 or A. D. 1596: edited by Pandit Embar Krishnamacharya with Introduction by C. D. Dalal, 1917. ... ... ... ... ... 1-12
- 6. Lingânus'âsana: on Grammar, by Vâmana, who lived between the last quarter of the 8th century and the first quarter of the 9th century: edited by C. D. Dalal, 1918 ... ... ... 0-8

|     | Vasantavilâsa: an historical poem (Mahâkâvya) describing the life of Vastupâla and the history of Guzerat, by Bâlachandrasûri, (from Modheraka or Modhera in Kadi Prant, Baroda State), contemporary of Vastupâla, composed after his death for his son in Samvat 1296 (A. D. 1240): edited by C. D. Dalal, 1917 1-8                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Rûpakaşatkam: six dramas by Vatsarâja, minister of Paramardideva of Kalinjara. who lived between the 2nd half of the 12th and the 1st quarter of 13th century: edited by C. D. Dalal, 1918 2-4                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Mohaparâjaya: an allegorical drama describing the overcoming of King Moha (Temptation), or the conversion of Kumârapâla, the Chalukya King of Guzerat, to Jainism, by Yas'aḥpâla an officer of King Ajayadeva, son of Kumârapâla, who reigned from A. D. 1229 to 1232: edited by Muni Chaturvijayaji; with Introduction and Appendices by C. D. Dalal, 1918 2-0 |
| 10. | Hammîramadamardana: a drama glorifying the two brothers Vastupâla and Tejahpâla and their King Vîradhavala of Dholka, by Jayasimhasûri, pupil of Vîrasûri, and an Âchârya of the temple of Munisuvrată at Broach, composed between Samvat 1276 and 1286 or A. D. 1220 and 1239: edited by C. D. Dalal, 1920 2-0                                                 |
| 11. | Udayasundarîkathâ: a romance (Champû, in prose and poetry) by Soddhala, a contemporary of and patronised by the three brothers Chchittarâja, Nâgârjuna and Mummunirâja, successive rulers of Konkan composed between A. D. 1026 and 1050: edited by C. D. Dalal and Pandit Embar Krishnamacharya. 1920 2-4                                                      |
| 12. | Mahâvidyâvidambana: a work on Nyâya Philosophy, by Bhatta<br>Vâdîndra who lived about A. D. 1210 to 1274; edited by M. R.<br>Telang. 1920 2-4                                                                                                                                                                                                                   |
| 13. | Prâcînagurjarakâvysangraha: a collection of olde Gujarati<br>poems dating from 12th to 15th centuries A. D: edited by C. D.<br>Dalal, 1920 2-4                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | Kumârapâlapratibodha: a biographical work in Prâkṛta, by Somaprabhâchârya composed in Samvat 1241 or A. D. 1195: edited by Muni Jinavijayaji. 1920 7-8                                                                                                                                                                                                          |
| 15. | Ganakârikâ: a work on Philosophy (Pâs'upata School) by Bhâsarvajña who lived in the 2nd half of the 10th century: edited by C. D. Dalal. 1921                                                                                                                                                                                                                   |

(4)

| 16. | Sangîtamakaranda: |       | nda: | a wo | rk on | Music, l | by Nâr | ada: edi | ted by | M. R. |
|-----|-------------------|-------|------|------|-------|----------|--------|----------|--------|-------|
|     | Telang.           | 1920. |      |      |       |          |        |          |        | 2-0   |

- 17. Kavîndrâcârya List: List of Sanskrit works in the collection of Kavîndrâcârya, a Benares Pandit (1656 A.D): edited by R. Anantakrishna Sastry, with a foreword by Dr. Ganganatha Jha. 1921. 0-12
- 18. Vârâhagṛhyasûtra: Vedic ritual (domestic) of the Yajurveda: edited by Dr. R. Shamasastry. 1920 ... ... 0-12
- 19. Lekhapaddhati: a collection of models of state and private documents, dating from 8th to 15th centuries A. D.: edited by C. D. Dalal and G. K. Shrigondekar. 1925 ... ... 2-0

Lekhapaddhati opens a new line; we know almost nothing on the art of writing letters in Ancient India.

—SYLVAIN LEVI.

This unique work has been edited very ably by the second Editor with an interesting preface, five appendices, a list of important persons and of prominent places, and a full Anglo-Sanskrit glossary. It contains numerous original specimens of all kinds of letters, deeds and documents in Sanskrit, and also quotations from the classical authors. It contains also many vernacular words and phrases, most of which are now obsolete. In order to ascertain the meaning of these obsolete words the learned second Editor had to travel over districts and to mix freely with the villagers. Thanks to his untiring zeal, we have at last been presented with a fairly good glossary which clears up the meaning of most of these terms which have hitherto baffled the endeavours of many an erudite scholar... Like many other works on letter-writing in other languages, it is by no means a dry work, but is intersparsed with humorous touches. This had really added to the importance of the book.

-CALCUTTA REVIEW.

20. Bhavişayattakahâ or Pancamîkahâ: a romance in Apabhrams'a language by Dhanapâla (circa 12th century): edited by C. D. Dalal, and Dr. P. D. Gune, 1923 ... ... 6-0

A very useful and valuable contribution of that exceedingly important and still imperfectly known stage of linguistic evolution which linked the older Prakrts to the modern vernaculars.

—J. R. A. S.

21. A Descriptive Catalogue of the Palm-leaf and Important Paper MSS. in the Bhandars at Jessalmere, compiled by C. D. Dalal, and edited by L. B. Gandhi. 1924 ... ... ... ... ... 3-4

# (5)

The editor has added an introduction of 70 pages on the most important works, together with indices of titles, authors and other points of interest. The book is an important addition to the bibliography of Prâkṛt and Sanskrit.

\_J. R. A. S.

- 22, 23. Paras'urâmakalpsûtra: a work on Tantra, with commentary by Râmes'vara and Paddhati by Umânanda: edited by A. Mahadeva Sastry, B. A. 2 vols. 1923. ... ... ... ... ... ... ... ... 11-0
  - 24. Tantrarahasya: a work on the Prâbhâkara School of Pûrvamîmâinsâ, by Bâmânujâchârya: edited by Dr. R. Shamasastry. 1923. ... 1-8

Throw considerable light upon the arcana of their subject, and are adequately edited with an introduction by Dr. R. Sama Sastry. —J. R. A. S.

25, 32. Samarângana: a work on Architecture, town-planning and engineering, by king Bhoja of Dhara (11th century): edited by Mahamaho-padhyâya T. Ganapati Sastry, Ph. D. 2 vols, 1924-1925.... 10-0

Mahamahopadhyaya T. Ganapati Sastri's edition of King Bhoja's rare book on architecture will be highly appreciated by all Sanskrit scholars.

-M. WINTERNITZ.

The work treats in detail of the selection of sites, of the planning of towns and villages, the building of houses, halls and palaces, stables for elephants and horses, the construction of various machines etc.

-VIENNA ORIENTAL JOURNAL.

26. Sâdhanamâlâ: a Buddhist Tantric text of rituals, dated 1165 A. D. consisting of more than 300 small works composed by distinguished writers: edited by Benoytosh Bhattacharyya, M. A., Ph. D. 2 vols, vol. I. 1925. ... ... ... ... ... 5-0

The issue is one of great importance and I feel sure that the edition will be most warmly welcomed. ... This is an important addition to our materials for the study of Buddhist Iconography and that special development of Buddhism which the text illustrates so abundantly.

—JOHAN VAN MANEN.

The editor has well accomplished his task and deserves praise. The edition is in no way inferior, if not superior, to many of the European and Asiatic editions of the Buddhist Sanskrit works.

-Indian Historical Quarterly.

(6)

The edition evinces painstaking critical care, is a valuable contribution to the Buddhist Iconography and would be welcome also by the specialist.

—JOURNAL OF THE BIHAR & ORISSA RESEARCH SOCIETY.

Iconographic interest apart, the Sadhanamala presents philological and historical problems of great importance.

—MODERN REVIEW.

Sadhanamala is particularly important for any scholar engaged in Buddhist researches.

—SYLVAIN LEVI.

The work is in the mixed Sanskrit of the Buddhists similar to that used in Lalitavistara, etc. A very vivid picture is thrown in these 170 Sâdhanas on one section of the Buddhist society that had already introduced into itself the prohibited intricacies of idol-worship. It further gives an insight into the development of the Vajrayâna system of Buddhist philosophy, which is so little known to the oriental scholars dealing with Buddhism. Our hearty thanks are due to the publishers for the high class printing and exquisite get-up of the volume.

—CALCUTTA REVIEW.

27. A Descriptive Catalogue of MSS. in the Central Library, Baroda. Vol. 1 (Veda, Vedalakṣaṇa and Upaniṣads), compiled by G. K. Shrigondekar, M. A. and K. S. Ramaswami Sastry. 1925. ... 6-0

The Catalogue of MSS is particularly welcome. I am looking forward with keen interest to the following parts of the Catalogue.

—M. WINTERNITZ.

Describes 543 Vedic works running to 1420 manuscripts, excellently arranged and classified.

— Modern Review.

28. Mânasollâsa or Abhilasitârthacintâmani: an encyclopædic work divided into one hundred chapters, treating of one hundred different topics by Somes'varadeva, a Chalukya king of the 12th century: edited by G. K. Shrigondekar, M. A., 2 vols. vol. I. 1925. ... 2-8

Mânasollâsa on account of its encyclopædic character ought to be consulted by all scholars.

—SYLVAIN LEVI.

A voluminous treatise consists of five sections, each comprising 20 chapters. These are concerned respectively with the means of acquiring the kingdom and preserving the same, and the description of the royal enjoyments, recreations and games. We await the publication of the second volume with great interest.

—Indian Historical Quarterly.

Stupendous work extending to about 8000 Granthas and divided into 100 chapters...palpably an encyclopædic summary of all the available works on...technical sciences.

—Modern Review.

(7)

The work treats of many subjects and gives the maximum information in minimum space. To be brief, we can unhesitatingly designate it as the true Encyclopædia of the Sanskrit language; in fact our author calls it the Jagada-câryapustaka... The get-up of the book is good.

—CALCUTTA REVIEW.

- 29. Nalavilâsa: a drama by Râmchandrasûri, pupil of Hemachandrasūri, describing the Paurânik story of Nala and Damayantî: edited by G. K. Shrigondekar and L. B. Gandhi 1626. ... 2-4
- 3°, 31. Tattvasangraha: a Buddhist philosophical work of the 8th century by S'ântarakṣita, a Professor at Nalandâ with Panjikâ (commentary) by his disciple Kamalas'îla, also a Professor in Nalandâ (about 750 A. D.): edited by Pandit Embar Krishnamâchârya with an English Foreword by Dr. B. Bhattacharyya, M. A., Ph. D. 2 vols. 1926.... ... 24-0
- 33, 34. Mirat-i-Ahmadi with its Khatimae or Supplement: By Ali Mahammad Khan, the last Moghul Dewan of Gujarat: edited in the original Persian by Syed Nawabali, Professor of Persian, Baroda College, 2 vols. (Vol. 1 in the Press), Vol. II. ready about December 1926 ... 12-0
  - 35. Mânavagrhyasûtra: a work on Vedic ritual (domestic) of the Yajurveda with the Bhâshya of Ashtavakra: edited by Pandit Ramakrishna Harshaji S'âstrî, with a preface by Prof. B. C. Lele.

SHORTLY.

### BOOKS IN THE PRESS.

- 1. Nyâyapraves'a: the earliest work on Buddhist logic, by Dinnâga, with commentaries of Haribhadrasūri and Pârs'vadeva: edited by A. B. Dhruva, M. A., LL. B., Pro-Vice-Chancellor of the Hindu University, Benares and Pandit Vidhusekhara Bhattacharyya.
- Sâdnanamâlâ: Vol. II., edited by Benoytosh Bhattâchâryya, Ph. D. General Editor, Gaekwad's Oriental Series. Illustrated.
- 3. Nâtyas'âstra: on dramaturgy, by Bharata with commentary by Abhinavagupta of Kashmir: edited by M. Ramakrishna Kavi, Illustrated. 4 vols.
- 4. Kalpadrumakos'a: standard work on Sanskrit Lexicography by Kes'ava: edited by Pandit Ramavatara Sarma Sahityacharya of Patna.

- 5. Advayavajrasangraha: consisting of twenty short works on Buddhist philosophy by Advayavajra, a Buddhist savant belonging to the 11th century A. D.: edited by Mahâmahopâdhyâya Dr. Haraprasad Shastri, M. A., C. I. E. Hon. D. LITT.
- 6. Apabhrams'akavyatrayî: consisting of three works, the Carcarî, Upades'arasâyana and Kâlasvarūpakulaka, by Jinadatta Sûri (12th century) with commentaries: edited by L. B. Candhi.
- 7. Mânasollâsa or Abhilaşitârthacîntamani, Vol. II., edited by G. K. Shrigondekar, M. A.
- 8. A Descriptive Catalogue of MSS in the Central Library, Baroda Vol. II (S'rauta, Dharma and Grhya Sûtras) compiled by the Library staff.
- 9. A Descriptive Catalogue of MSS in the Jain Bhandars at Pattan edited from the notes of the late Mr. C. D. Dalal, by Pandit L. B. Gandhi. 2 vols.
- 10. Bhâvaprakâs'ona of S'âradatanaya: an ancient work on Dramaturgy; edited by Pandit Ramaswami Sastry, Central Library, Baroda and His Holiness Yadugiri Yatiraja Swami, Melkot.
- 11. Prajňopâyavinis'cayasiddhi of Anaigavajra and Jňânasiddhi of Indrabhûti: two important works belonging to the little known Vajrayâna school of Buddhism (8th century A. D.): edited by Benoytosh Bhattacharyya, Ph. D., General Editor, Gaekwad's Oriental Series.

The Baroda Library Handbook. By Newton Mohun Dutt, Curator of Libraries, Baroda State. With Introduction by H. E. the Dewan of Baroda. 84 pages royal 8vo. 15 illustrations. Bibliography. 1926 .... Re. 1-0

For the British provinces and the Indian States where the library movement is in its infancy, or is non-existent, this *Handbook* will be helpful, suggestive and stimulating.

—Bombay Chronicle, 14. 3. 26.

Entered in Patabase

Olonature with Date

RA 670,BHA-N

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

13691

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

